SPECIMEN OF A TIBETAN XYLOGRAPH

THE YOGACARYĀBHŪMI OF ASAŅGA, Folio 1.

# ॥ भोटप्रकाशः॥ BHOTA=PRAKĀŚA

### A TIBETAN CHRESTOMATHY

WITH INTRODUCTION, SKELETON
GRAMMAR, NOTES, TEXTS
AND VOCABULARIES

By
VIDHUSHEKHARA BHATTACHARYA
Asurosh Professor of Sanskrit, University of Calcutta



POBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA

1939

### Printed by

J. C. Sarkhel at the CALCUTTA ORIENTAL PRESS Ltd. 9, Panchanan Ghose Lane

**CALCUTTA** 

#### TO

### THE MEMORY OF

SIR ASUTOSH MOOKERJEE

WHO MADE HIS ALMA MATER

GREAT AMONG THE SEATS OF LEARNING

AND AMONG OTHER THINGS

INAUGURATED TIBETAN STUDIES

IN OUR UNIVERSITY

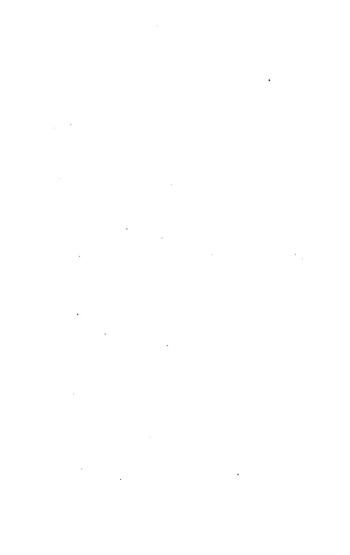

## CONTENTS

| Specimen<br>Preface | of a Tibetan X   | YLOGRAPH   |            | Fr    | Pages<br>ontispiece |
|---------------------|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| INTRODUCT           | <br>TION         | •••        | •••        | • •   | ix                  |
| ABBREVIA            |                  | •••        | •••        | • • . | xxix                |
|                     | ON GRAMMAR OF    | T          | ···        | • • • | xxxvii              |
| T OKELET            | ON GRAMMAR OF    | THE TIBETA | N LANGUAGE |       | xxxix               |
|                     |                  | D r        |            |       |                     |
|                     |                  | Part I     |            |       |                     |
| TEXTS:              |                  |            |            |       |                     |
| I.                  | Prajñādaņda      | :          |            | •••   | 3-217               |
| II.                 | Nāgānanda        |            |            | •••   | 3-32                |
| III.                | Udānavarga       |            |            | •••   | 33-70               |
| IV.                 | Buddhacarita     | •••        | •••        | •••   | 71-82               |
| V.                  | Lalitavistara    |            | •••        | •••   | 83-113              |
| VI.                 | Bodhisattvāvadār |            | •••        | •••   | 114-136             |
| VII.                | Bhagavadgītā     | -          | •••        | •••   | 137-151             |
| VIII.               | Nyāyabindu       | •••        | •••        | •••   | <sup>1</sup> 52-154 |
| IX.                 | • •              | •••        | • • •      | •••   | <sup>1</sup> 54-159 |
| X.                  | , ,              | •••        | • • •      | •••   | 160-166             |
| XI.                 | Catuḥśataka      | 1 = 1 =    | •••        | •••   | 166-175             |
|                     | Mülamadhyamak    |            | •••        | • • • | 176-182             |
| XII.                | Kāśyapaparivarta | •••        | •••        | •••   | 183-191             |
| XIII.               | Kāvyādarśa       | •••        | •••        | •••   | 192-198             |
| XIV.                | Rūpādityakatha   | •••        |            |       | 199-217             |

|   |   | ٠ | ٠ |
|---|---|---|---|
| ν | 1 | 1 | 1 |

### CONTENTS

### Part II

| Notes:    |                  |          | ••• | <br>221-316 |
|-----------|------------------|----------|-----|-------------|
|           |                  | Part III |     |             |
| Vocabulai | RY:              | •••      |     | <br>319-568 |
| I.        | Tibetan-Sanskrit |          | ••• | <br>319-465 |
| II.       | Sanskrit-Tibetan |          | ••• | 466-566     |
| III.      | Addenda          | • • •    |     | 566-569     |
|           | and Corrections  | S        | ••• | 569-573     |
| Appendix  |                  |          |     | 575-578     |

### **PREFACE**

Considering the contiguity of Bengal and Tibet and the close cultural connexion between this province of India and the latter country for a number of centuries, it is only fitting that Tibetan studies should first be undertaken in Calcutta and Bengal. The Hungarian scholar Csoma de Körös began the tradition of modern Tibetology in Calcutta over a hundred years ago. Sarat Chandra Das, the great Indian of modern times to revive Tibetan studies, worked in Calcutta. But Tibetan was rather neglected otherwise. Fortunately, however, Rabindranath T a g o r e felt its importance and arranged for it in his Viśva-bhāratī, and here in the University of Calcutta it was Sir Asutosh Mookerjee who strongly realized its necessity and took steps making adequate arrangements for it. It was in his time that the large collection of Tibetan works including both the Kanjur and Tanjur was acquired for the University Library, and students were given special facilities for studying it, being placed under good teachers and occasionally being sent to Darjeeling for that purpose. His endeavours bore fruit. For, it was when he held the reins of the University that not only the History of Indian Logic of Mahāmahopādhyāya Pandit Satish Chandra Vidyabhushan, the materials of which were collected from a large number of works on logic in Tibetan, but also the following books were published from the University:

Herbert Bruce Hannah: A Grammar of the Tibetan Language (1912); W. L. Campbell: She-rab-Dong-bu (१९४८-४५), 1919; and Lama Dawasamdup: An English-Tibetan Dictionary, 1919.

But as ill luck would have it, after the untimely death of S i r A s u t o s h in 1924 not much interest was felt in the University for Tibetan studies, and the whole collection of the Tibetan MSS. and xylographs was found deposited in an obscure corner of the Durbhanga Building, and there was hardly any one to take proper care of it.

In 1935, however, Dr. Syama Prasad Mooker-jee, worthy son of the late Sir Asutosh, occupied the chair of the Vice-Chancellor of the University, and he keenly felt the deplorable condition, and revived the study of Tibetan instituted by his father making again new and better arrangements. Since then he has been taking proper care for and interest in it. It is to be hoped that this time this important subject will not be neglected in the University.

Some interest in Tibetan can now be noticed not only in a certain number of students of the University, but also among some scholars of the country, who are well familiar with Sanskrit and want to study Tibetan particularly with reference to Sanskrit texts. For such students is now required some suitable Chrestomathy. I do not know of any such Chrestomathy that can be suitable for the special

requirements of those who have studied Sanskrit and are interested in Tibetan as a repository of early Indian literature. The present volume has been prepared with a view to removing this want: to what extent it will serve the purpose, the author is not competent to say.

The Chrestomathy is divided into three parts: Part I contains lessons in Tibetan and Sanskrit; Part II consists of Notes; and Part III gives complete Vocabularies, (i) Tibetan-Sanskrit, and (ii) Sanskrit-Tibetan. The Introduction among other things gives a short description as to how Sanskrit literature along with Buddhism entered into Tibet, as well as a brief notice of Tibetan literature. A Skeleton Grammar of the language has also been added to the Introduction. In an Appendix a short bibliography has been given to help further study.

The texts occurring in the present Chrestomathy, as enumerated below, will show that they represent a variety of Tibetan literature, religious and secular, including passages from sūtras and śāstras.

All of them are in classical Tibetan excepting one, viz.  $R\bar{u}p\bar{a}$ ditya-kathā, which has been included as a specimen of modern
Tibetan.

- I. Prajñadanda, Ses.rab.sdon.bu (१९४८८६), attributed to Nāgārjuna. Tibetan text ed. Sarat Chandra Das, Darjeeling, 1896; and with an English translation by W. L. Campbell, Calcutta, 1919.
  - II. Nāgānanda nāma Nāṭaka, Klu.kun.tu.dgaḥ.baḥi.žes.

bya.baḥi.zlos.gar (শুশুবর্ত্বর বিশ্বর বিশ্বর কিল্লার) of Śrīharṣa. Sanskrit text, Trivandrum Sanskrit Series, 19; Tibetan text, Tanjur, Mdo. XCII; Cordier, III, p. 419.

III. Udānavarga, Ched.du.brjod.paḥi tshogs (ইন্ট্র্মেই ইপ্র). Sanskrit Text ed. Louis de la Vallée Poussin, JRAS, 1912; Tibetan text. ed. Hermann Beckh, Berlin, 1911.

V. Lalitavistara, Rgya.cher.rol.pa ( कि. २०४५). Sanskrit Text ed. Lefman, Halle, 1902 and 1908; Tibetan Text ed. Ph. Ed. Foucaux, Paris, 1847.

VII. Bhagavadgītā, Bcam.ldan.hdas.kyi.glu.dbyans ( नर्डेंस अन्

৭১ম গুলি সূত্র ব্রান্থ). The Sanskrit Text in the Mahābhārata is wellknown. As regards the Tibetan Text, in Tanjur, Bstod.tshogs ( বর্ষ্-উশ্ৰা), K, fols. 1—5b.3 (C o r d i e r, III. p. 1) there is a small work, Viśesastava, Khyad.par.du.hphags.pahi.bstod.pa (55.75. एयनार्भायदे नर्ध्रेप्य) of Acarya Udbhata Siddhas v ā m i n, as well as its commentary, Viśesastavatīkā, Khyad.par. du.ḥphags.paḥi. bstod.paḥi. rgya.cher.bśad.pa ( 변기기자 기계자 মন বস্থ্য না ক্রম বন্দ না in the same volume, fols. 5b.3—48a.8, by Ācārya Prajñāvarman of Bengal. The former was translated into Tibetan by Upādhyāya Sarvajña'de va and the latter by Upādhyāya Paṇḍita Janārdana, both of India. The ślokas of the Bhagavadgītā given here are quoted in his commentary by Prajñāvarman in the course of explaining a passage in the Viśesastava. These ślokas are 27-32 of the first chapter of the Bhagavadgītā. Cosma has also quoted them in his Grammar, p. 167.

- X. Catubśataka, Bži.brgya.pa (བནི་བརྱུ་བ) of Āryadeva. Both the Sanskrit and Tibetan Texts ed. Vidhushekhara Bhattacharya, Visvabharati Series, 1931.
- XII. Āryakāśyapaparivarta nāma Mahāyānasūtra, Hphags.pa. hod.srun.gi. leḥu. žes.bya.ba. theg.pa.chen.paḥi.mdo ( ৪্রন্থান্থ্রি মূর্ম্বার্থারি মূর্ম্বার্থারি মূর্ম্বার্থারি মূর্ম্বার্থারি মূর্ম্বার্থার Both the Texts, Sanskrit and Tibetan, along with the Chinese versions ed. Baron A. Von Staël-Holstein, Sanghai, 1926.
- XIII. Kāvyādarśa, Sñan.nag.me.lon (སྡན་ངག་མ་འོང) of Daṇ dīn. Both the Texts, Sanskrit and Tibetan are taken from the xylograph of *Tanjur* of the Narthang edition belonging to the University of Calcutta. See Cordier, III, p. 465.
- XIV. Rūpādityakathā Gzugs.kyi.ñi.maḥi. rnam.thar (শ্রশ্মণ্ড্রা)
  ৡ মন র্মণ্ড্রা). This is the short title of the work, the full one being Munikanyārūpādityakathā, Dran.sron.bu.mo.gzugs.kyi.ñi.maḥi. rnam.thar (১৮ শ্রন্থি সুন্ধি শ্রশ্মণ্ড্রা) ৡ মন র্মণ্ড্রা). This Sanskrit name is nowhere found, but translated by the present author from the Tibetan. The Tibetan text is by Lo.tsā.ba Vairocan a

and Sehu Lo.tsā.ba. It is said by them that the work was translated from the Indian language. Whether it is Sanskrit is not ascertained. The Tibetan text is published from the Mani Press, Kalimpong.

With regard to the Sanskrit rendering of the  $R\bar{u}p\bar{a}dityakath\bar{a}$  it is to be noted that it is rather free and only tentative. Therefore its correctness must in no way be considered to be the same as that of the other Sanskrit texts in the book. The only purpose of this Sanskrit rendering is to help the students in understanding the Tibetan text, so far as possible, through Sanskrit. It will, therefore, not be always safe to utilize the Sanskrit words of the  $R\bar{u}p\bar{a}dityakath\bar{a}$  in the Vocabulary for any lexicographical work.

The texts in the Chrestomathy are arranged in three different ways. In Text I, *Prajñādanḍa*, the Tibetan is given in the native character with a Roman transliteration and the Sanskrit equivalents below.

In text II,  $N\bar{a}g\bar{a}nanda$ , in the first line there are the Tibetan words in Tibetan script and the second line contains their Sanskrit equivalents, the connexion between the Tibetan and the components of compound words in Sanskrit being indicated by superscribed a, b, c, d, etc.

In texts from III, *Udānavarga*, to XIV, *Rūpādityakathā*, in both, Tibetan and Sanskrit, the corresponding words are indicated by figures, 1, 2, 3, 4, etc.

Where there is any difference between the words of the two texts, an asterisk is put to indicate it.

The *Prajñādanda* is an anthology of verses from different Sanskrit works. The sources of the verses are shown in the Notes.

In the case of the following texts in the book the figures put at the end of passages refer to the chapters, etc., as the case may be, of the original works described above: Prajñādaṇḍa, Udānavarga, Catuḥśataka, and Āryakāśyapaparivarta (here the numbers are in brackets), etc. For instance, on page 1, the figure 105 refers to the verse of that number in the Prajñādaṇḍa of the edition referred to above.

In the Tibetan text of the *Lalitavistara* the figures put in brackets refer to the pages and lines of the edition alluded to.

As has already been said, this Chrestomathy is mainly intended for students knowing Sanskrit, but it is hoped that others may also find it useful.

The author knows more than anybody else the large number of shortcomings and mistakes that have crept in the book owing to various causes not excepting his own ignorance and inadvertance. Yet, he may hope that it will serve to some extent the purpose for which it is written. And if it does so, he will deem his labour amply rewarded.

I cannot conclude the preface without offering my sincere thanks to Lama Lobzang Mingyur Dorje, Tibetan Instructor in our University for the help he has kindly given me in my work. I have to thank also my pupils, Sj. Durgadas Mookerji, M.A., Sj. Anukul Chandra Banerji, M.A., and Sj. Ajit Ranjan Bhattacharya, M.A., for what they have kindly done for me.

I am also very thankful to my esteemed friend, Dr. Suniti Kumar Chatterji, M.A. (Calcutta), D.Lit. (London), Khaira Professor of Indian Linguistics in the University, for helping me variously in my endeavour.

Lastly I am very glad to express my deep sense of gratitude to Dr. Syama Prasad Mookerjee, M.A., B.L., D.Litt., Barrister-at-Law, M.L.A., ex-Vice-Chancellor, and President, Council of Post-Graduate Teaching in Arts, Calcutta University, through whose enthusiastic interest alone this volume was conceived and it has been possible for it to see the light of day.

VIDHUSHEKHARA BHATTACHARYA

University of Calcutta, April, 1939.

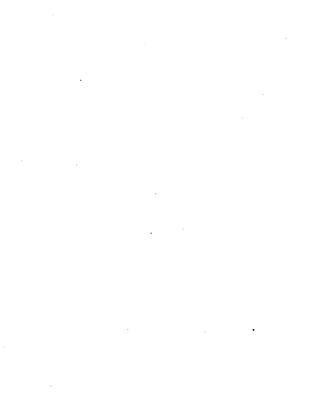

### INTRODUCTION

Tibet had early relations with Central Asia and China, and both of them contributed something to her peculiar civilization. But the greatest contribution she received was from India, specially with regard to her religion, literature, and art.

As it has happened in some of other countries which adopted Buddhism as the national religion, the scholars of Tibet sought to connect the early history of their land and people with their holy land India. The Tibetans of the 7th century first wrote down their language with Indian characters, but by that time they had either lost their traditional historical lore, or their scholars were not interested in them feeling a natural sentimental regard for an Indian connexion. Different authorities among them held 'different views about the origin of the Tibetan ruling house and its Indian affiliation. It is said that their ancestor was the fifth descendant of Prasenajit of Kośala; or of king Bimbisāra of Magadha; or a descendant of Udayana, the king of Vatsa; or he belonged to the Licchavis of Vaisālī.

In 629 A.D. king Narade va (Miḥi. lha, ইই 및), regarded as the thirty-second in the line in the Indian royal family which was established in Tibet, ascended the throne. Subsequently he was better known by the name of Sron.btsan.sgam.po ( ইেব্রেক্স্মের্ম) owing to his meritorious actions, as we shall see presently. He had two wives, one Thi.btsun, the daughter

of king Amśuvarman of Nepal, and the other On.co, the daughter of the Chinese emperor Sen.ge.btsan.po (Tai-tsung), as the Tibetan tradition declares. Both the princesses were very pious, and it was by their persuasion that the king felt the necessity of introducing Buddhism into his country.

Among his ministers Thonmi (or, Thumi as in some records) Sambhota, the son of Anu, was distinguished for his aptitude and attainments. He was sent by the king with sixteen companions to Āryadeśa, i.e. India, and studied in Magadha the arts both of the Brāhmaṇas and of the Buddhists under Devavitsimha, the Brāhmaṇa Lipikāra, and others.

It is very interesting to note the remarkable coincidence that about this time the well-known Chinese pilgrim, Y u a n-C h u a n g also studied Sanskrit in the University of Nālandā in Magadha, having come here under the auspices of the emperor T a it s u n g , the father-in-law of king S r o n . b t s a n . s g a m . p o .

After a long period of study Thonmi Sambhota came back to his country in about 647 A.D. At that time there was no writing in Tibet and he adapted the Indian alphabet to the Tibetan language. He himself says in one of his works<sup>2</sup> that he

<sup>1 &#</sup>x27;Thon.mi is the name of the tribe he belonged to, and Sambhota means the good Bhota (Tibetan),' he was so called by his Indian teachers.

<sup>2</sup> Si tuhi sum brtags (N 5 R NN 75 NN) ed. Sarat Chandra Das in his Introduction to the Grammar of the Tibetan Language, Darjeeling, 1915, p. 1.

shaped the alphabet after the model of Nāgarī letters (nā.ga.raḥi.yi ger. dpe.byas, বুলানের অন্নিন্দির্থীন্ত্র ).

But from the same Tibetan source we also know that in the time of Thonmi Sambhota there was no alphabet in Tibet and he was sent to Kashmir to study it (Sam.bho.ta. kha. cher. yi.ge. slob.tu.btan, NNI TO PAR WITTO 1.

There he having done so under Ācārya De vavitsimha (Lha. rig.paḥi.sen.ge, BRRANCA) returned to his own country and made a script of thirty consonants and four vowels. He made it similar in form to that of Kashmir (dbyibs.kha.cheḥi.yi.ge.dan.bstun.nas, TRRANCA). That the form of the alphabet was to resemble the Kasmirian (Sāradā) characters is found also in the History of Buddhism (Chos.hbyun, Tat II, p. 183.

That the Tibetan characters have the Indian origin is quite clear, but the above two views from the same Tibetan sources naturally give rise to different theories as found in modern researches. Some (Jäschke with others) say that the Tibetan alphabet was adopted from the Lantshā form of Indian letters. Lantshā is a pointed variety of the Devanāgarī alphabet used by the Buddhists

<sup>1</sup> Pad.dkar.chos.hbyun ( IJ JA JA ), fol. 98, Bhutan edition, as quoted in the Journal of Urusvati Himalayan Research Institute, Vol. II, p. 165.

in India (Nepal) and Tibet in writing Sanskrit. But as it was not invented or used before the eleventh century A.D., Thon mi Sambhota could not adopt his alphabet from it. According to Vogel the origin of the Tibetan alphabet is North-Western Gupta. Hoernle says that the Tibetan letters are derived from the alphabet of Indian origin used in Khotan, and Thon mi Sambhota made its acquaintance in Kashmir. Satish Chandra Vidyabhushan is of opinion that there is a considerable difference between the printed and cursive forms of Tibetan alphabet, and so it is possible that they have different origins, and that the former came from Bengal and the latter from Khotan. The question is, however, not yet settled satisfactorily.

Besides the printed form of the alphabet there is a great variety of letters used among the Tibetans. Cs om a has given specimens at the end of his grammar to which the reader is referred.

Now having formed the alphabet S a m b h o t a, as recorded in the Tibetan accounts, composed eight works on writing and grammar which the king himself studied for four years. In this time such works as the *Kāraṇḍavyūha*, the *Ratnameghasūtra*, etc. were

<sup>1</sup> For a specimen see Csoma's Grammar, Syllabic Scheme, pp. 38 ff.

<sup>2</sup> Jäschke's *Tibetan Grammar* with Addenda by A. H. Francke. p. 104; *Epigraphia Indica*, Vol. XI, pp. 266. See also Laufer: *JAOS*, 1918, pp. 34 ff.

<sup>3</sup> Manuscript Remains in Eastern Turkestan, 1916, pp. xxii ff.

<sup>4</sup> Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes, Vol. III, Orientalia, Part II, pp. 110 ff.

translated into Tibetan, and these helped the king very much in both converting to Buddhism his subjects who had been disregarding his royal power and ruling over them very righteously. This was the origin of his name Sron.btsan.gam.po, literally 'straightforward, strict, profound.' He commanded such great respect of his people that they regarded him as the incarnation of Avalokiteśvara.

In his time Sambhoṭa, his pupil Dharmakośa, the Brāhmaṇa Śaṅkara, the Chinese teacher Hva.san, the Nepalese teacher Śīlamañju, etc. translated and edited a certain number of canonical works.

The translation work started during the reign of Sron. btsan.sgam.po went on steadily for centuries till about the end of the 17th century A.D., and the result was that thousands of Sanskrit works mostly on Buddhism or on subjects connected with it were made accessible in Tibetan. There were made definite rules for translation, as in the case of Chinese translation, and in no case these rules were to be violated. And the translations were to be so made that it was possible for every one to study them. How accurate, faithful, and literal these translations are may be examined by the reader himself by turning over a few pages of the present book. Experience shows that when a large number of MSS. do not help us in settling a reading of a Sanskrit text we can do so very satisfactorily with the help afforded by its Tibetan translation whenever that is available.

Speaking generally, in translating a Sanskrit text there were engaged two persons, one Indian called *paṇḍita* and the other Tibetan known by the name *Lo.tshā* or *Lo.tshā.ba* meaning 'translator' or 'interpreter.' In abbreviation they are jointly called *Lo.Paṇ*, *Lo* for *Lo.tshā.ba*. and *paṇ* for *paṇḍita*. Each translation is thus the joint production of two persons.

The translators were anxious to give an exact word-for-word equivalent of the Sanskrit, and there is nowhere else in the history of translations such absolute faithfulness to the text. It has been suggested that this faithfulness was arrived at by sacrificing the spirit of the Tibetan language, because a modern Tibetan often finds it difficult to understand them. But we see from the translations that the syntax of Tibetan, so different from that of Sanskrit, has never been sacrificed; mistakes there are plentiful, but there cannot be any doubt that these translations were read and understood by Tibetans when they were made, otherwise the very purpose of having this huge literature of translations would be useless. Modern Tibetan through both phonetic change or decay and new grammatical devices has become quite a new language from Classical Tibetan, and consequently the latter is as unintelligible to an average Tibetan person as Old English is to a present-day Englishman.

Tibetan translations were made not only of Buddhist religious, philosophical, or such works, but also of non-Buddhist as well as of works on secular subjects. We have the translations of many kāvyas including Meghadūta of Kālidāsa. In poetics there is

the  $K\bar{a}vy\bar{a}dar\hat{s}a$  of D and in, and in metrics such books as the  $Chandoratn\bar{a}kara$  of R at n  $\bar{a}$  k ar a, and the  $Vrttam\bar{a}l\bar{a}stuti$  of J  $\bar{n}$   $\bar{a}$  n a  $\hat{s}$  r  $\bar{i}$  m it r a are translations of many Sanskrit grammars, for instance,  $P\bar{a}ninis\bar{u}tra$ , or the grammar of P  $\bar{a}$  n i n i, the Vrtti on it called the  $Prakriy\bar{a}kaumud\bar{u}$  of R  $\bar{a}$  m a c a n d r a, the  $C\bar{a}ndravy\bar{a}karana$  of C a n d r a g o-m i n, the  $Kal\bar{a}pa^1$  of S a r v a v a r m a n, and the  $S\bar{a}rasvata$ 

राजा कश्चिन्महिष्या सह सिललगतः खेलयन्पाणितोयेः सिश्च स्तां व्याहतोऽसावितसिललतया मोदकं देहि देव । मूर्खत्वात्तन्न बुद्धा खरघटितपदं मोदकस्तेन दत्तो राज्ञी प्राज्ञी ततः सा नृपतिमिष पतिं मूर्खमेनं जगई ॥

It says that there were a king and a queen. Once they were, when taking bath, playing throwing water to each other. The queen did not like so much water and requested the king not to throw water to her saying modakam dehi deva 'O lord, don't give water.' But the king being a blockhead misunderstood it and gave her sweets. Here modakam dehi may give two meanings: (i) 'Don't give water' 'give sweets' intended and (ii) the queen to express, the king understood. Certainly the king should have taken here the first sense, but owing to his stupidity he took the second and was rebuked by the queen who was very learned. The grammar was then written for the king, so that by reading it he might become wise.

It is said that this king was  $S\bar{a} t a v \bar{a} h a n a$  (or  $S\bar{a} l i v \bar{a} h a n a$ ). This story is referred to by Bu-ston in his History of Buddhism, Eng. tr. by Obermiller. Part II, pp. 167-8. He says that the king was Udayana, but in Tibetan the name of the king is Bde. spyod ( $7\bar{5}$ ) which may support only the first part of

r As regards the origin of this grammar there is an old tradition as in the case of that of  $P\bar{a}nini$ . It is thus given by a commentator, the author of the  $Pa\tilde{n}j\tilde{r}$ :

Besides, there of Anubhūtisvarūpācārya. other grammatical works translated into Tibetan. Among the large number of other Sanskrit works rendered into Tibetan it is very interesting to note the following: In Niti such works as the Āryākośa of Ravigupta, the Subhāsitaratnakadanda' of Āryaśūra; in Lexiography the Amarakośa, its ṭīkā Kāmadbenu of Subhūticandra, the Muktāvalī otherwise known as the Viśvalocana Abhidhānaśāstra of Śridharasena; in Ayurveda 'medicine' Astāngahrdaya of Vāgbhaţa as well as its commentary, Brahmaveda Sāranga- (for Śārnga-) dharacaraka of Sarvahitamitradatta, and Aśvāyurvedasamhitā of Śālihotra; in Silpasāstra we have Citralaksana of Nagnajit, Pratimāmānalaksana of Ātreya; and in Dhātuvāda or Rasāyana there are such works as the Sarveśvararasāyana of I śvara. There are translations of works also on such subjects as Sāmudrika, for instance, Sāmudrikavyanjanavarnana of an unknown author; on Svarodaya one finds Svarodoyārthasamgraha, etc.

The translations are arranged into two large divisions according to two classes of writings, sūtras and śāstras. While sūtras are said to have been the utterances of the Buddhas themselves, śāstras are written by subsequent teachers by way of interpretation of the former. The division in which those sūtras are collected is popu-Sātavāhana, and in no way Udayana for which we have Hchar

byed ( ዓልኣ-ቜ፞፞ৢ ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An edition of it is under preparation in our University.

The other division in which śāstras are collected is popularly called or pronounced Tanjur, properly Bstan.hgyur (བསྲུན་འབུ་ར་རུ་). The word bstan generally means 'doctrinal teaching in general' or 'a system of doctrines.' Thus Bstan.hgyur literally means 'that which is or has become the doctrine (of the Buddhas).'

These two collections are often briefly called *Bkaḥ.bstan* (মুল্মর্ন), Śāsana-śāstra, and the words *Gsun.rab* (মুল্মের), pravacana, and *Bstan.bcos* (মুল্মের্ম্ন), śāstra, are also used to imply them together.

 teachers such as Nāgārjuna, Āryadeva, Asaṅga, Vasubandhu, Diṅnāga, Dharmakīrti, etc. etc.

The Kanjur is divided into seven parts, viz. 1. Vinaya (Hdul.ba, স্কুম্ন), 2. Prajñāpāramitā (Ses.rab.kyi.pha.rol.tu. phyin.pa, প্রেম্বাট্রমেন্ট্রম্বাট্রম্বাট্রমেন্ট্রম্বাট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রম্বাট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমেন্ট্রমে

The Tanjur is mainly divided into two parts: Tantra (Rgyud. 55) and Sūtra (Mdo, 515) consisting of 225 volumes in all, the former 88 and the latter 137.

These two grand collections contain not less than 4566 works, the *Kanjur* 1108, and the *Tanjur* 3458, some of them being mere small tracts only of a few lines.

It is to be noted that all the works contained herein are not the translations from Sanskrit, for we have some translations also from Apabhramsa and Chinese as well.

These Tibetan works, xylographs as they are called, are printed

from wooden blocks, in some places in Tibet, such as Sde.dge, popularly pronounced Derge, a remote eastern district, Snar. than popularly called Narthang, a village and monastery about six miles to the south-west of Tashilhunpo, etc. and in Peking.

It is not very easy to get these xylographs. A complete set of the Kanjur or the Tanjur or of both of them will be found in the following places in our country: the Visvabharati in Santiniketan, Bengal; the University of Calcutta; the Vangiya Sāhityapariṣad, Calcutta; the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, the Bihar and Orissa Research Society, Patna; and the Theosophical Society, Adyar, Madras.

So far we have discussed a little the translations in Tibetan literature. But one must not understand from it that it consists of only translations which are included in the two great collections, Kanjur and Tanjur. For, besides the works referred to above, there is a great variety of original books in Tibetan under such titles as the following: 1. Lo.rgyus (ATAN), Vrttānta 'annals,' 'history.' 2. Gtam.rgyud (ATAN), Ākhyāna 'legend, oral tradition, traditional history.' 3. Chos.hbyun (ANA), Dharmodbhava 'the origin (and growth) of the dharma (Buddhism).' 4. Rtogs.brjod (ANA), Avadāna 'biographical notices describing heroic or

<sup>1</sup> The histories of Buddhism by Bu.ston, Tāranātha, etc. belong to this class and consequently called Chos.hbyun.

glorious achievements.' 5. Rnam.thar (ক্ষান্ত্র), Vimokṣa, literally 'emancipation or liberty', but used in the sense of 'legendary tales. 6. Deb.ther (বিশেষ্ট্র), or Deb.gter (বিশেষ্ট্র), Lekha 'records, 'documents.' 7. Deb.ther snon.pa (বিশেষ্ট্র), Purvalekha, 'ancient records.' 8. Yig.gžun (অশানাত্র্র), Purāvṛttākhyāna 'chronicle.' 9. Rgyal.rabs (ক্রামান্ত্রমা) Rājavaṃśa, 'royal pedegree.' 10. Rgyal.rabs.dpags.bsam.ljon.śin (ক্রামান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্

Barring pure Tibetan epic, and legendary tales, as for example, in the Gesar Saga ( ), some poems and lyrics, the literature of Tibetan is almost entirely of Indian origin, its works on different branches mostly being faithful translations from Sanskrit (and in some cases Prakrit, Apabhramsa and Old Bengali) originals taken from Bengal, Magadha, Central Asia, Kashmir, and Nepal, beginning from the middle of the seventh century A.D. A large number of these books was again translated into Mongol, Manchu, and Chinese languages mostly from Tibetan. Thus the Tibetan language became in Central Asia, Mongolia and Manchuria the language of the learned and of religion, as Latin in Europe.

There are, as says Sarat Chandra Das, three periods of Tibetan literature. The first is from the middle of 7th century

A.D. to the end of the 14th. It is called the Classical Period. During this time the translations of Sanskrit works began and progressed very much. In 1205 the Mongol conqueror, C h i n g i s K h a n conquered Tibet, and in the same time (1203 A.D.) B a k h t y a r K h a l j i with his Turki and other foreign Mohammedan troops plundered and destroyed the great Buddhist monastaries of Nālandā, Odantapurī and Vikramaśīlā in Magadha. Paṇḍit Śāk y a ś r ī of Kashmir witnessed this destruction and returned to Tibet in this time.

The second period began with the beginning of the 15th century and ended with the 17th century, introducing a new era in the literature of Tibet, and Buddhism received fresh impulses. During this period Tibetan scholars took largely to Chinese studies, and the great indigenous literature of the country was properly written down.

The third or last period began with the first quarter of the 18th century A.D. It is in this period that Tibetan became the sacred language of Higher Asia.

No one can begin Tibetan studies without knowing the name of the great Hungarian traveller and scholar, Alexander Csoma. de Körös referred to above. He was born in Transylvania in April, 1784, and spent many years under the patronage of the British Government in Tibet in order to master the language of the country. It is he who instituted the scientific studies in Tibetan and is rightly called by Léon Feer as the founder of Tibetan studies (Fondateur des études tibétains). He wrote a Tibetan

Grammar (1834) on which Foucaux has based his own grammar in French having copied the former throughout, as well as a Dictionary in 1838. Of the former Sarat Chandra Das writes: "The scholarship which that Hungarian traveller displayed in it, has not, in my humble opinion, been surpassed by any subsequent student of Tibetan." His papers on different subjects connected with Tibetan are to be found in the volumes of the *Journal of the Asiatic Society of Bengal* and *Asiatic Researches* of the time. On the occasion of the one hundred and twenty-fifth anniversary of his birth his articles scattered in different volumes of the journal were collected and reprinted in a book under the title of *Tibetan Studies* by the Royal Asiatic Society of Bengal. He made an analysis of the *Kanjur* in the *Asiatic Researches*, Vol. XX, which was translated into French by Léon Feer with additional matters.

Besides the scholars mentioned above there are many others who have made valuable contribution to the study of Tibetan, for instance, Jäschke, Francke, Schiefner, Schmidt. Among Indian scholars of Tibetan, we must mention the name of Rai Sarat Chandra Das Bahadur for his varied contributions to Tibetan studies for which he will ever be remembered by a student of Tibetan. He was born in 1849 in the district of Chittagong, and appointed Head Master of the Tibetan Boarding School at Darjeeling in 1874. There he had the oppor-

I An Introduction to the Grammar of the Tibetan Language, Darjeeling, 1915, p. i.

tunity to study Tibetan. At the request of the Indian Government, he went four times to Tibet during 1878-1883. He was sent by the Government of India also to Peking to assist them in diplomatic matters connected with Tibet. His journeys to Tibet helped him much in various ways in enriching his knowledge of the language of the country. He wrote not only a great number of papers dealing with different subjects connected with Tibet, which will be found in the volumes of the Journal of the Asiatic Society of Bengal of that time, but also many books on them. He edited many Tibetan works most interesting and important of them being Bhadrakalpadruma (Dpag.bsm.ljon.bzan, 도디디 디티지 모든 ) of Sum.pa.mkhan.po ye.śes.dpal.hbyor which is not a translation, but an independent book giving the history of Buddhism in India and the matters con-He edited also the celebrated work of nected therewith. K ș e m e n d r a of Kashmir, the Bodhisattvāvadānakalpalatā (Byan.chub.sems.dpahi.rtogs.brjod.dpag.bsam.hkhri.śiń, (55.57 श्रेसशः ५ पदे र्भाशः वर्हे ५ ५ पना प्रायमः दिने वित् ) in its both versions, Sanskrit and Tibetan. His most valuable work with regard to Tibetan studies is, however, the Tibetan-English Dictionary (1899) which is the best ever published, it has not yet been surpassed by any one. Subsequently it was revised (1902) by Graham Sandberg and A. William Heyde.

It may be noted here that a good number of Tibetan books

belonging to Sarat Chandra Das is now kept in the Tibetan Seminary of the University of Calcutta. There is a copy on Tibetan paper of the Tibetan version of the Kāvyādarśa prepared evidently by Sarat Chandra Das leaving some space under each of the Tibetan verses, perhaps for the original Sanskrit equivalents. It seems that he wanted to edit it, but could not do so.

In connection with the Tibetan scholars in India mention should be made also of Mahāmahopādhyāya Pandit Satish Chandra Vidyabhushan. His History of Indian Logic shows his deep scholarship in the language. For the Asiatic Society of Bengal he edited the following two books: The Sragdharāstotra with its two Tibetan versions; the Amarakośa, Sanskrit and Tibetan texts, as well as its commentary in Tibetan called Kāmadhenu. He prepared and edited also the Bilingual Index to the Nyāyabindu using the edition of both the versions, Sanskrit and Tibetan of that society. For the Asiatic Society of Bengal he edited also a part of the Mahāvyutpatti under the title of Sanskrit-Tibetan-Linglish Vocabulary.

In conclusion, there is only one word to say. Reference has been made above to the Tibetan translations of Sanskrit works as well as to the indigenous literature of the country, from which, one can know, in the words of Csoma, "the manners, customs, opinions, knowledge, ignorance, superstition, hopes and fears

I It is now edited by Anukul Chandra Bancrji and included in the publications of the University.

of a great part of Asia especially of India, in former ages." As regards the translations, the Sanskrit originals of most of them have disappeared, perhaps for ever. Some of them may be discovered in the future in Nepal, Kashmir, Tibet, or Central Asia, but we cannot hope that they will all ever be found. The contents of these Sanskrit works are now preserved in translation in Tibetan as well as in Chinese and Mongolian. An Indian student desirous of knowing certain lost chapters in the history of literature and culture in his own country can in no way ignore or neglect these translations in Tibetan and other languages. He must bring back from those sources the treasure that has unfortunately been lost to him.

### **ABBREVIATIONS**

BB Bibliotheca Buddhica.

BC Buddhacarita. BG Bhagavadgītā.

BI Bibliotheca Indica.

BK Bodhisattvāvadānakalpalatā.

CS Catuhśataka. But in the Notes on PD, it is for

Cāṇakyaśataka ed. Ishvar Chandra

Shastri, Calcutta, 1935.

HU Hitopadeśa.

IP Indische Sprüche by Bühler.

KA Kāvyādarśa

KP Kāśyapaparivarta.

LV Lalitavistara.

MK Mūlamadhyamakakārikā.

MB Mahābhārata.

MT Mahānirvāņa Tantra.

MS Manusmṛti. NA Nāgānanda. NB Nyāyabindu.

NBT Nyāyabinduṭīkā.

PD Prajñādaṇḍa.
PT Pañcatantra.

RK Rūpādityakathā.

|      | ٠ | • | ٠ |
|------|---|---|---|
| XXXV | 1 | 1 | 1 |
|      | - | - | _ |

## **ABBREVIATIONS**

| SA<br>SD<br>Skt<br>SP                                          | S a r a t C l<br>Sanskrit.<br>Sārngadharapa                                                                                                                      | nandra Da<br>addhati (=Tl                                                  | ne Pa'ddhati of Sārnga                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR<br>UV<br>Lit. or lit.<br>Skt.<br>Tib.                       | dhara ed. Subhāṣitaratna Udānavarga. Literally Sanskrit. Tibetan.                                                                                                | Peterson,<br>Ibhāṇḍāgāra, N                                                | Bombay, 1888.<br>Jirṇayasāgara, 1929.                                                                                                                                |
| abl. acc. adj. adv. cond. conj. dat. f. fig. gd. ft. hon. inf. | ablative. accusitive. adjective. adjective. adverb. conditional. conjunction. dative. feminine. figuratively. gerund. future. honorific. infinitive. imparative. | ind. inst. inter. n. num. pcl. pers. pf. pl. plu. pt. pl. sing. subst. vb. | indeclinable. instrumental. interjection. neuter. number. particle. person or personal perfect. participle. plural. present participle. singular. substantive. verb. |

## A Skeleton Grammar

of the

### Tibetan Language

#### ALPHABET

- 1. The Tibetan alphabet comprises thirty-four letters, four vowels and twenty consonants.
- 2. Vowels. The following are the vowels: (湖 á), 顷 i, 顷 u, 顷 e, 顷 o. There are no long vowels in Classical Tibetan.

Though S a is, in fact, a vowel, the Tibetan grammarians take it as a consonant, possibly owing to the fact that it is always inherent in a consonant and never used separately. We can look upon it as the vowel bearing base, and since the short a is inherent in the consonant letter as such there is no special mark for it even in connection with the base S.

The four vowels when added to consonants assume the following special forms respectively:

3. Consonants. The following are the consonants with the Nāgarī characters with which they are connected:

| η     | क   | k   | P  | ख   | kh               | না  | ग  | g | =            | 끃          | $\dot{\mathbf{n}}$ |
|-------|-----|-----|----|-----|------------------|-----|----|---|--------------|------------|--------------------|
| ₹     | .च  | c   | ಹ  | छ   | $^{\mathrm{ch}}$ | E   | জ  | j | 3            | ञ          | ñ                  |
| 5     | त   | t   | ঘ  | थ   | th               | 5   | द  | d | E 3 寸 和 C SN | *1         | n                  |
| 71    | ч   | р   | শ  | फ   | ph               | 7   | ब  | Ь | ठा           | #          | m                  |
| র্ত্ত | ts  |     | ಹ  | tsh |                  | Ę   | dz |   |              |            |                    |
| CH    | व   | • 🔻 | ৰ  | ž   |                  | Ħ   | z  |   | ע            | h (e       | r ')               |
| Ŋ     | य   | у   | ξ  | ₹   | r                | त्य | ल  | 1 |              | 3. (*)     | • ,                |
| 9     | श   | ś   | বা | स   | s                | 5   | ъ. | h | ভো           | <b>3</b> 3 | 28                 |
| 717   | , , | -   |    |     | J                |     |    |   |              | - 1        | 1.4                |

Wy and ¬r following a consonant have the signs and respectively; e. g. Uky, ∏kr.

## **PRONUNCIATION**

4. As regards pronunciation only a short note may be given. While  $\Im_{\mathbf{C}}$ ,  $\Im_{\mathbf{C}}$  ch, and  $\Xi$  j are pure palatals, as in Sanskrit,  $\Im_{\mathbf{C}}$  tsh, and  $\Xi$  dz are palato-alveolar.  $\Im_{\mathbf{C}}$  is like j in jadis (=zādi, zhadi) 'formerly' in French, but with a tendency towards the sound of sh as in shy.  $\Im_{\mathbf{C}}$  h (or') is now silent in Modern Tibetan, but in Classical Tibetan it had the sound of the glottal stop, like that heard in German when words begin with a vowel (in writing). It is the substitute

for h (ह) in many Indian languages and dialects, e.g. East Bengali; cf. East Bengali ह्य, हाती hay,  $h\bar{a}t\bar{\imath}='ay$ , ' $\bar{a}t\bar{\imath}'='$ is or are', and 'elephant' respectively.

5. The Tibetan language was, as has been said before, first reduced to writing in the seventh century A.D., and it may be presumed (and this is also the opinion of scholars) that the spelling adopted at that time represented the actual pronunciation of the language. But with the passing of centuries, phonetic decay brought in a change of pronunciation. The spelling was not changed as the pronunciation changed: orthography did not keep pace with phonetic development. The result is that at the present day Tibetan is written in a spelling which indicates the pronunciation of a thousand or twelve hundred years ago or more, and there is a vast discrepancy between the modern pronunciation and the unmodified ancient orthography which is current.1 Letters have become silent, voiced sounds have become unvoiced, combinations of consonants have been assimilated or changed into quite different consonants. Thus 55% dbus 'middle' is pronounced bü (d, b and s lost, u changed to ü); স্ট্র gduń 'distress' is pronounced duń (g silent); ইর্ট্ bod 'Tibet' is pronounced po, pho (d lost, b becomes unvoiced to p, and even aspirated to ph, loss of d compensated by change of o to  $\ddot{o}$ );  $\vec{A} \vec{J} = bkra$ 'variegated' is pronounced ta (b lost, kr changed to t); 꽃피칭 phyogs 'the direction or quarter' is pronounced chok (s lost, g changed to k, phy assimilated to the palatal ch through the influence of the palatal semivowel y).

The result is that Tibetan words pronounced in the modern way would give us no clue to the spelling, and Tibetan pronounced as

The same sort of thing has happened in other languages also; e.g. in English we write knight (which indicates the pronunciation of the 14th century, k-ni-kh-t), but now pronounce it as nait; so enough (old pronunciation e-nukb), now =inaf; plough (=pluk) now =plau.

written will not be understood by a Modern Tibetan. The old pronunciation is better preserved in Khams or Eastern Tibet and it is most decayed in Central Tibet. For our purposes in this book, we are not concerned with the Modern Tibetan; we are more interested in the written rather than the spoken word, and our written word is indicative of the spoken word when Sanskrit-Tibetan literary work was in full swing. We therefore ignore the modern pronunciation, and indicate by transliteration the Tibetan orthography not by phonetic transcription.

Nevertheless, it is helpful to know how the transformation of the Classical Tibetan sound-system has taken place in Modern Tibetan. Therefore the main lines of it have been indicated below. Students may at the outset read Tibetan as written, and when dealing with Tibetan Lamas and others, they may gradually acquire the modern pronunciation.

- 6. Silent Letters. 下, 只 l (with one exception, see below), and s s preceding a consonant are silent; e.g.  $\pi$  rk,  $\pi$  lk, and  $\pi$  sk are all pronounced  $\pi$  k. But  $\Xi$  lha, deva 'god', is pronounced as it is written.
- 7. The five letters,  $\exists g, \ 5d, \ 5d, \ m$ , and  $\exists h'$  when prefixed to initial or basic letters to form a word are silent; e. g.  $\exists \exists gdu\dot{n}, \ t\bar{a}pa$  'affliction' is pronounced  $\exists \exists du\dot{n}.$

These five letters ( $\P$  g,  $\P$  d,  $\P$  d,  $\P$  d,  $\P$  d,  $\P$  d, Q d,

- 8. A following a consonant is silent; e. g. A klu, nāga 'serpent' is pronounced A lu; A zla.ba, candra 'moon' is A A, la.ba; but generally it is pronounced 5.4, da.ba.
- 9. Modifications of Pronunciations. (i)  $\forall y$  following  $\forall p, \forall ph$ ,  $\forall b$ , and  $\forall m$  changes their pronunciations into those of c, ch, c or j, and ny respectively. When not an initial,  $\forall by$  is pronounced as j; but if prefixed by d it is pronounced as y. Sometimes the sound of y changes into that of j; e. g.  $\forall \forall j \forall k$  betan. k by k is pronounced k tan. k by k is pronounced tan. k by k is pronounced k tan.
- (ii) When 下 r follows, 刑 k, 円 kh, 刊 g, 飞 d, 囗 p, 乥 ph, and 囗 b are pronounced as cerebrals, i. e. 刑 kr and 囗 pr as t; 囧 khr and 舀 phr as th, and 핏 gr, 飞 dr, and 짋 br as d: e. g. ¬刑 bkra (as in ¬刑 河 자 ञ , T a s h i L a m a, lit. Mangala-guru) is pronounced ta.
- (iii) A v occurring only in a few words in Tibetan, of which the sign is , joined to a consonant, is, in fact, silent, but its inherent a is pronounced as a long one; e.g. a rtsva, trna 'grass' is pronounced as tsā.
  - (iv) Similarly sometimes at the end of a word  $\Re h$  (') is silent, but its inherent  $\Im a$  is lengthened in pronunciation.
  - 10. Identical pronunciation of different sounds. It is to be noted that according to the above rules a number of

different sounds has the same pronunciation; e. g. 可 k. 可 rk. 等 lk, 新 sk, 与可以 dkh, 只可以 bkh, 只可 brk, and 可新 bsk—all these are pronounced 可 k. Similarly all the following sounds are pronounced 可 g: 可 rg, 哥 lg, 哥 sg, 与可以 dgah, 只可以 bgah, 只可 brga, 只新 bsga, 只可以 mgah, 与可以 hgah.

#### THE SCHEME OF TRANSLITERATION OF THE SANSKRIT ALPHABET

11. The following is the scheme of transliteration of the Sans-krit alphabet:

|   |     |      |     | Vo         | wels     |            |      |       |             |
|---|-----|------|-----|------------|----------|------------|------|-------|-------------|
|   | শ্ব | ৠ    | इ   | rjet.      | <u> </u> | <b>3</b> 0 | 35   | ऋ     | <b>*#</b> [ |
|   | GN  | 3    | એ   | .,         | ু<br>গু  | y ta       | 2779 | £     | ře          |
|   | लृ  | ॡ    | ए   |            | ऐ श्रो   |            | मी   | শ্ব   | 翌: 1        |
|   | Ŕ   | D.P. | W   |            | ध्ये ध   | v S        | -    | M2.   | WIS !       |
|   |     | (*)  |     |            |          |            |      | ·\$-1 | <i>:</i> -  |
|   |     |      |     | Cons       | onants   |            |      |       |             |
| क | ख   | ग    | घ   | ङ ।        | च        | ब्द        | ল    | 43    | ञ ।         |
| η | P   | না   | मुर | ۲ <b>۱</b> | र्छ      | <i>క</i>   | E    | Ę,    | 31          |
| ट | ठ   | ड    | ढ   | सा ।       | त        | খ          | द    | भ     | न ।         |
| 7 | Þ   | 7    | 7   | ام         | . 5      | গ্         | 5    | 5     | <b>5</b> [  |

For an example of this method of transliteration see pp. 192 ff.

#### NUMERALS

|    | 12. Cardinals.                    |                                        |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | १ मार्डेमा gcig                   | 11 22 न्दुःम्हिम् bcu. gcig            |
| 2  | २ मानेश gñis                      | 12 23 নম্ভ নাউম bcu.gñis               |
| 3  | ३ माराम gsum                      | 13 २३ पदः माधुम bcu.gsum               |
| 4  | ଧ୍ୟ ବ୍ bźi                        | 14 🔑 বস্তু স্বৃ bcu.bži                |
| 5  | で Palina                          | 15 2                                   |
| 6  | S र्म drug                        | 16 25 ਸਫ਼-5ੂਸ bcu.drug                 |
| 7  | v 759 bdun                        | 17 <i>০</i> ০ নত্ত নতুৰ beu.bdun       |
| 8  | 스 되丣 brgyad                       | 18 % ਸਤੇਂ ਸਗੁ੍ਹੇ bco.brgyad            |
| 9  | e न्मा dgu                        | 19 20 ਸਤ੍ਹ-5ਜ੍ਹ bcu.dgu                |
| 10 | ০০ বস্তু bcu, or বস্তু সুমান bcu. | 20 २० हैं पू ñi. śu, or हैं पुष्ट्रसाय |
|    | tham.pa.                          | ñi.śu.tham pa                          |

- 21 32 है पुरुषाहिमा ñi.śu.rtsa.gcig, or हैर माहिमा ñer.gcig
- 30 ३° মুস'র sum.cu
- 31 ३७ शुरु हु मारेमा sum.cu.rtsa.gcig, or र्रामारेमा so.मciस
- 40 🗢 पर्ने पर्ड bži.bcu
- 41 🛩 न्ने न्यु र न्रेम bži.bcu.rtsa.gcig
- 100 ০০০ বন্ট্ৰ brgya or বন্ট্ৰ'ব্ৰম'ব brgya.tham.pa
- 101 २०१ नर्जु न्द्रमार्डम brgya.dan.gcig, or नर्जु राम्तरेम brgya.
- 1,000 ៚ 휯도 ston, or 휯도객기 ston.phrag
  - 13. Ordinals.

Ordinals are formed from the cardinals generally by adding I pa to the latter; e. g. INNI gñis. pa, dvitīya 'second'; INNINI gsum.pa, tṛtīya 'third'. But for prathama 'first' we have INNINI dan.po, and not INNINI gcig.pa.

### HONORIFIC WORDS

14. In Tibetan there are two kinds of words, honorific and common. The former is used when speaking respectfully to, of, or before a superior; e. g. for tāta or pitr, 'father' NA ab (hon.), as in NA, 6<sup>b</sup>, and A pha (com.), as in BC, 10<sup>b</sup>.

#### NUMBER

15. The plural signs are generally 54 dag and 555 rnams. Sometimes both of them are used together. There is no dual number in the language, but Sanskrit dual is generally rendered by 54 dag (p. 295). See Rule 21.

#### **DECLENSION**

- 16. The nominative does not take any affix. The accusative is as the nominative, but sometimes it takes A la as an affix. The instrumental is formed by adding, according to the rules (see pp. 226,240) one of the following affixes: A kyis, A gyis, A gis WN yis, A his, and N s. The dative is formed by A la or one of the following particles; 5 tu, 5 du, 5 ru, 7 r, and N su. The ablative is formed by adding N nas or NN las. The genitive is formed by the instrumental affixes dropping their sibilants, i. e. adding N kyis, A gi of NN gis, and so on (see pp. 226, 240). The locative is formed by N na and N la. The vocative is as the nominative with the particle Wye, bhos, aye, etc. 'oh' used before it.
- 17. Below are given two declensions, (i) one of a noun ending in a consonant and (ii) one of that which ends in a vowel.
  - (i) 조치 chos, dharma 'religion'.

### A SKELETON GRAMMAR

xlviii

Sing.

Nom. 3 Nos

Acc. ,,

Instr. র্ক্স'শ্রীম chos.kyis

Dat. 조취'지 chos.la

Abl. कैंश वृश chos.nas

Gen. an chos.kyi

Loc. To chos.na

Voc. Takye.chos

Sing.

Nom. मुंपारी rgyal.po

Acc.

lns. দ্রীমার্ম rgyal.pos

Dat. ฏีพ"บั"พ rgyal.po.la

Abl. ক্র্মি'ন্স rgyal.po.nas

Gen. দুম ইই rgyal.poḥi

Loc. मुँग र्ग q rgyal.po.na

Voc ញិ ភ្នាំ A kye.rgyal.po

Plu.

র্ক্তার্মন chos.mains

র্ক্রম্বালীবা chos.rnams.kyis

র্ম্বার্মমান্ত chos.rnams.la

র্ক্তার্মমান্স chos.rnams.nas

र्केश दुस्रशः गु chos.mams.kyi

केंश वृंस्रश न chos rnams na

শ্রী রৈম বৃষ্ণ kye.chos.manis

(ii) সূত্র প্রিrgyal.po, rājan 'king'.

Plu.

সূত্র ব্রহা rgyal.po.manis

নুদ'র্য'ব্রমম'নুম rgyal.po.mams.

kyis

নুম-ই ব্মধ্য u rgyal.po.mams.la

দ্রীপার্শুরুম্মানুষ rgyal.po.rnama.nas

मुल दे देशका मु rgyal po mame kyi

मुँ भ र्भ देशका व rgyal.po.rnams.na

गुः मुलः र्राइस्स kye.rgyal.po.rnama

#### **ADJECTIVES**

18. Adjectives are generally put after substantives as in French; e.g. 剂 mi 'man' and 与 nan 'bad', when these are used together we have 剂 与 mi.nan, 'a bad man'.

#### **PRONOUNS**

19. Each of the personal pronouns has several forms, only a few of them are given here:

First person: 5 na, 55 bdag, 55 ned (hon.) T.

Second person: B khyod, B khyed (hon.) 'you'.

Third person: \( \vec{\mathref{H}} \) kho, \( \vec{\mathref{H}} \vec{\mathref{K}} \) khon (hon.) 'he', 'she,' 'it'.

- 20. Reflexive personal pronouns are formed by adding such words as  $\sqrt[3]{5}$  ñid, 5 ran, etc.; e.g. 5 ña. ñid, 5 ña. ran, 'myself'.
- 21. The plural number of personal pronouns are formed also by adding ত্র্মা cag, and ত্র্মান্ত্রম্ম cag.rnams; e.g. স্ক্র্মান্ত্রম্ম bdag.cag.rnams 'we'.

#### A SKELETON GRAMMAR

1

- 22. The Demonstrative pronouns are 95 hdi 'this' and 5 de 'that'.
- 23. The interrogative pronouns are 🥞 su 'who', ८ gań 'which', 'whether' and 🕏 ci 'what'.
- 24. The interrogatives  $\S$  su 'who' and  $\P^{\square}$  gan 'which' are used also in the relative sense. Sometimes instead of  $\S$  su  $\P^{\square}$  'that which' or 'he that' is used.  $\P^{\square}$  gan, žig 'whoever,' 'whichever, whatever',  $\S$  ji or  $\P^{\square}$  'that which, what' are other relatives.

#### **VERBS**

- 25. Verbs have the same form in all the persons and numbers.
- 26. The present participle which may be regarded also as verbal noun or taken both adjectively and substantively and always terminates either in \( \Tilde{\Sigma} \) pa or \( \Tilde{\Sigma} \) ba, according to the preceding letter, forms the theme of a verb; e. g. \( \frac{3}{5} \) byed pa 'doing' or 'a doing'. Verbs in a dictionary are found in this form, and it is followed also in these pages.
- 27. The infinitive is formed by adding Tra to the present participle; e. g. \$\frac{3}{5}\sqrt{15}\$ byed.par, 'to do'; \$\frac{3}{2}\sqrt{15}\$ hgro.bar, 'to go'. Sometimes such particles as \$\frac{5}{5}\$ tu, \$\frac{5}{5}\$ du, etc. are added to roots to form infinitives; e. g. \$\frac{3}{5}\sqrt{5}\$ byed.du, Skt. kartum 'to do.'

- 28. The present tense is expressed variously:
- (a) By dropping the termination  $\Im$  pa or  $\Im$  ba of the present participle; e. g.  $\widetilde{\Pi}^*$   $\widetilde{\Im}$ , kho.byed, 'he does';  $\widetilde{\Pi}^*$   $\widetilde{\Im}$  kho.hgro, 'he goes'.
- (b) By the reduplication of the final letter of the root and adding the vowel W o to it; e, g. \$\overline{\mathcal{H}} \overline{\mathcal{H}} \overline{\mathcal
- (c) By adding ব্ৰী byed or ব্ৰী ব্ৰী চিyed do to the infinitive; e. g. মি'নিম্মিন ব্ৰী kho ḥgro.bar.byed or মি'নিম্মিন ব্ৰী মি'নিম্মিন বিদ্যালয় kho ḥdro bar. byed.do, Skt. lit. sa gamanaṃ karoti, i. e. sa gacchati 'he goes'. It is to be noted that often the sign of the infinitive is omitted; e. g. মি'নিম্মিনিই kho.ḥgro.byed, 'he goes'.
- 29. As regards the form there is no difference between the past participle and the past tense; e.g. smras is both the past participle and the past tense of the root 7 ba 'to say'.

- 31. Sometimes the prefix  $\Re$  h of the root is dropped; e. g.  $\Re$  gyur 'is become' from  $\Re$  h hgyur, 'to become'. Some roots drop their  $\Re$  h, and at the end assume  $\Re$  s; e. g.  $\Re$  bris 'wrote' from  $\Re$  hbri, 'to write'.

For irregular forms see Rule 36.

33. The future is generally formed from the infinitive by adding RAL hgyur; e, g. ALARA byed par hgyur, Skt. karisyati 'he will do.' As in Sanskrit, a future participle in Bye, or SER PAPA par bya ba, or ALBA bar bya ba, as the case may be according to the preceding letter of the root, is also used to express the future tense; e. g. AAB hgro bya, or AABA hgro bar bya ba. Skt. gantavyam, but strictly gamanam kartavyam, 'about to go'.

For irregular forms see Rule 36.

34. The imperative is formed variously: (a) Sometimes the present

or the past tense is used for it; e.g. 무方피 hdug, 'do sit'; N도 son (past of 무취'되 hgro ba), 'go away'. (b) Sometimes the vowel of a root is changed; e.g. 폴 zo, 'do eat' from 코 za or 코고 za.ba 'to eat'. (c) Sometimes it is formed from the infinitive by adding to it 핏도'중피 gyur.cig, 귀피 śog, or 귀리 śog. cig; e.g. 귀리 기고 기고 중피 śes.par.gyur.cig, Skt. jānātu, 'let him know'.

- 35. The conditional is formed by adding  $\P$  nato the form of the present or past tense; e. g. from  $\P$  byed, Skt.  $k_i$  'to do'  $\P$  byed. na, Skt. yadi karoti 'if he would do';  $\P$  byas na, Skt. lit.  $k_i$ te sati, 'it being done'.
- Verbal roots that are preceded by  $\P$  h and based on the following ten radical letters from their present, past, and future tenses and the imperative differently causing many irregularities:  $\P$  kh,  $\P$  g;  $\P$  ch,  $\P$  j;  $\P$  th,  $\P$  d;  $\P$  ph,  $\P$  b;  $\P$  tsh,  $\P$  dz. The forms are shown in the following ten tables in which the reader is advised to note the changes of the sounds:

#### No. 1

| Verb               | Present    | Past     | Future | Imp. |
|--------------------|------------|----------|--------|------|
| प्राचितःच          | <b>ULU</b> | বশ্ন 'ইৰ | বশ্ব   | PA   |
| ḥkhal.ba 'to spin' | ḥkhal      | bkal.zin | bkal   | khol |

## A SKELETON GRAMMAR

| ন্দ্র-'ব<br>ḥkhur.ba, 'to car<br>ন্দ্র-'ব<br>ḥkhrud.pa, 'to w                                                | 355                                                     | নিশুম<br>bkur.zin<br>নিশুম<br>bkrus   | 리케트<br>bkur<br>디케<br>bkru                                 | khur<br>E5<br>khrud               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                              |                                                         | No. 2                                 |                                                           |                                   |
| Verb<br>디메디지'디<br>hgugs.pa, 'to call'<br>디메리'디<br>hgum.pa, 'to kill'<br>디메디지'디<br>hgegs.pa,<br>'to prohibit' | Present A শ্বাদার  hgugs A শ্বার  hgum A শ্বাদার  hgegs | Past  TMM  bkug  TMM  bkum  TMM  bkag | Future<br>SAIAI<br>deus<br>SAIAI<br>deum<br>SAIAI<br>deas | khug<br>EX<br>khum<br>EXI<br>khum |
|                                                                                                              | N                                                       | o. 3                                  |                                                           |                                   |
| Verb<br>유조키·디<br>ḥchag.pa, 'to walk'                                                                         | Present<br>유료피<br>ḥchag                                 | Past<br>সত্তনাম<br>bcags              | Future<br>ସଙ୍ଗ<br>beag                                    | lum.<br>XII<br>chog               |
| 兄がに、コ<br>hchan ba, 'to hold'                                                                                 | ЗБГ<br>hchan                                            | 디उ디지<br>bcans                         | or $\sqrt{\gamma}$<br>Note<br>bean                        | T sog<br>Ec                       |

## A SKELETON GRAMMAR

lv

| <b>५</b> कैव:य     | 9केंग     | ন্ত্রী        | <b>ব</b> উব | \$7  |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|------|
| ḥchib.pa, 'to mour | nt' ḥchib | <b>ḥci</b> bs | bcib        | chib |
|                    |           |               |             |      |

### No. 4

| Verb                            | Present      | Past          | Future                  | Imp.      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|
| त्रहेना <sup>-</sup> स          | त्र<br>हिम्  | ম্ভ্ৰী        | मलेम or मलिमा           | <u> </u>  |
| hjig.pa, 'to destroy<br>ਨਵੇਂਧਾਪ | hjig<br>QËA  | bžig<br>디ବ디지  | bžib or gžig<br>দাঙ্গীন | žig<br>취지 |
| hjib.pa, 'to suck'<br>এইস্থাম   | hjib<br>只管机构 | bžibs<br>নউম  | gžib<br>দার্নিম         | žib<br>ŠĀ |
| ḥjoms.pa, 'to conqu             | ıer' ḥjoms   | b <b>co</b> m | gžom                    | chom      |

#### No. 5

| Verb                            | Present        | Past         | Future    | lmp.         |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| त्रम्बाद्यःयः                   | ব্যনাধ         | ন5নাপ্র      | न न       | र्श्रमा      |
| ḥthags.pa, 'to grind<br>weave'. | , ḥthags       | btags        | btag      | thog         |
| त्रशुट-च                        | ८्रष्ट         | 75 EN        | 45 =      | त्रशुद       |
| hthun.ba, 'to drink'<br>এইবিংস  | hthuń<br>ĄĄ̃̃̃ | btuńs<br>AŽŽ | btun<br>A | hthuń<br>ĄĄź |
| ḥthor.ba, 'to scatter           | ' hthor        | btor         | gtor      | ḥthor        |

No. 6

| Verb<br>RSEA           | Present         | Past<br>NSC   | Future<br>माहेद | lmp.<br>ब्रेट |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| ḥdin.ba, 'to spread'   | ,               | btiň          | gdiń            | thiń          |
| तरुष:न                 | तरुष            | ন্দুম         | নাব্রম          | ยูล           |
| ḥdul.ba, 'to subdue    | ' ḥdul          | btul          | gdal            | thul          |
| ८ ने ना स              | <b>८</b> देमारा | <b>ब</b> हेमा | गरेग            | श्रे म        |
| ḥdegs.pa, 'to lift up  | ' ḥdegs         | bteg          | gdeg            | theg          |
|                        |                 | No. 7         |                 |               |
| Verb                   | Present         | Past          | Future          | Imp.          |
| प्रस्तान               | त्र्वा          | শ্বথ          | 5 <u>5</u> 2    | स्व           |
| ḥphral.ba, 'to separa  | ite' ḥphral     | phral         | dbral           | phrol         |
| पर्स्र च               | দেশ্ব           | 677           | 53              | 4             |
| hphri.ba, 'to substrac | ct' ḥphri       | phri          | dbri            | phri          |
|                        |                 | No. 8         |                 |               |
| Verb                   | Present         | Past          | Future          | Imp.          |
| <b>এই</b> নাশ-ম        | <b>८</b> चेम् श | ই শ           | <b>ন্</b> মীল   | ইন            |
| hbigs.pa 'to pierce'   | hbigs .         | phig          | dbig            | phig          |
| त्व्राय                | 95              | 45            | 535             | 55            |
| hbud.pa, 'to put off'  | џbud            | phud          | dbud            | phud          |
|                        |                 |               |                 |               |

|                       | V CKELE         | TON ODARAKA.    |               |             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| P                     | CORLLE          | TON GRAMMAR     |               | lvii        |
| प्रवुष:च              | A चुल           | শ্ম             | <b>ন্</b> নুম | শ্ব         |
| ḥbul.ba, 'to offer'   | ḥbul            | phul            | dbul          | phul.       |
|                       |                 | No. 9           |               |             |
| Verb                  | Present         | Past            | Future        | Imp.        |
| तक्ष्म च              | <b>त</b> र्कना  | ঘর ঘৃষ          | নৱ ন          | र्देग       |
| ḥtshag pa, 'to sift'  | ḥtshag          | btsags          | btsag         | tshog       |
| ८क्रूट.च              | RÃE             | বর্তীহেশ        | বর্ত্তীদ      | عَدّ        |
| ḥtshoṅ.ba, 'to sell'  | ḥtshoṅ          | btsons          | btson         | tshon       |
| त्र्रेतः च            | વર્સેલ          | <b>ব</b> র্ভীম  | বর্তম         | क्र         |
| ḥtshol.ba, 'to search | ḥtshol          | btsoal          | btsal         | tshol       |
|                       |                 | No. 10          |               | ٠.          |
| Verb                  | Present         | Past            | Future        | Imp.        |
| <b>८</b> ६व-स         | <b>प्रहें</b> ब | <sup>시</sup> 을다 | 피를디           | <u>=</u> L  |
| ḥdziṇ.pa, 'to seize'  | ḥdzin           | bzuń            | g <b>zu</b> ń | zuń         |
| <b>८</b> हम: य        | त<br>हुस        | নের্ডেম ন্তুম   | माञ्जरा       | <u> ತ</u> ನ |
| ḥdzum pa, 'to close'  | ḥdzum           | bstum, zum      | gzum          | zum         |
| ८हेर्न                | a Ét            | न <b>े</b> इ    | महिंद         | ヨち          |
| hdzed.pa 'to receive' | ḥdzed           | bdzed           | gzed,         | zed.        |

37 Verbs with the five prefixes, viz.  $\P$  g,  $\P$  d,  $\P$  b,  $\P$  m, and  $\P$ h in the above cases sometimes retain the prefixes and sometimes h

do not; e. g. 되장기 gci.ba, 'to make water', retains its 기 # in 의장 gci (present), 되장치 gcis (past), etc., while 미국기의 gcod.pa, 'to cut' in the present is 미국기 gcod, but in the past 되장기 bcad, in the future 미국기 gcad, and in the imperative 조기 chod or 미국기 gcod.

In most verbs the prefix R h is used only in the present tense.

38. Active verbs are formed from the corresponding neuter—ones by an addition, contraction, or transformation of a letter in the latter; e. g. 줬 지 skye.ba 'to be born,' but 줬 가지 skyed.pa, 'to generate'; 저짓지기 ḥgrub.pa 'to be accomplished', but 쥧지기 sgrub.pa 'to accomplish'; 오징지기 ḥbral.ba, 'to be separated', but 그렇지기 ḥphral.ba 'to separate'.

#### THE CAUSATIVE

The causative is formed by adding  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  hjug.pa 'to command. induce' (pr.  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  hjug, past  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  beig. fut.  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  gžug, imp.  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  chug) to the infinitive; e.g.  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  hbri. bar 'to write' is the infinitive, by adding to it  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  hjug.pa, we have  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  hbri. bar.hug.pa 'to cause to write';  $\mathbb{R}_{+}^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}^{-1}$  by ed.du. beug. Skt. kārita 'caused to do' (BC, 294).

It is to be noted that sometimes the sign of the infinitive is dropped; e. g. from 内页下口 hkhyer.ba 'to carry' 内页下口类可谓

khyer hjug pa for 乌贾东方乌夷河 hkhyer du hjug pa 'to cause to carry'. Here the infinitive sign 5 du is dropped.

When speaking respectfully \$\tilde{\Pi} \Pi \Pi \tag{\Pi} \Pi \tag{\Pi} \tag

#### **GERUNDS**

Gerunds are made by adding the particles  $\hat{5}$  te,  $\hat{5}$  de, and  $\hat{8}$  ste in accordance with the preceding final consonant (see p. 222), as well as  $\hat{5}$  nas to the verb of the present and the past tenses; e. g.  $\hat{W}\hat{5}$  yod de,  $bh\bar{u}tv\bar{u}$ , 'being';  $\hat{5}$   $\hat{5}$  hdug. ste, usitv $\bar{u}$ , 'having lived' or 'having remained;  $\hat{5}$   $\hat{5}$   $\hat{5}$  brten. nas  $(\hat{5}\hat{5})$  rten. pa,  $\bar{u}$   $\hat{5}$   $\hat{5}$  i'to hold', 'to have recourse to,' pf.  $\hat{5}$  brten)  $\bar{u}$  brten. having held'.

#### **ADVERBS**

Adverbs are formed in many cases by adding such particles as the following to adjectives: 5 tu, 5 du, 5 n, 5 r, 5 ru; e.g. 75 kun. tu sarvatra 'every where'; 555 myur. du, āśu, 'śighram 'promptly'; 5555, nan par, mandam 'badly'.



# PART I TEXTS



## ॥ जेश-रच-र्श्रेट-वः॥

## II ŚES. RAB. SDOŃ. BU II

## ॥ प्रज्ञाद्ण्डः ॥

|                       | I              |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| नेश रव रहा अक्र       | क्षेना         | सेर्'रे।     |
| śes.rab.dan.mñam.     | mig.           | med.de 1     |
| प्रज्ञा- समं          | चक्षुः         | नास्ति ।     |
| भूट्य.त.र्ट.भ्रथ.     | প্রব-ঘ-        | र्शे र       |
| rmons,pa.dan.mñam.    | mun.pa.        | med 1        |
| मोह- सम               | तमः            | नास्ति ।     |
| <u> ব্র'ন্র'ব'</u> ঐ' | न्मू चे        | क्षेत् ।     |
| nad.ḥdra.ba.yi.       | dgra.bo.       | med 1        |
| रोग-समः               | शत्रः          | नास्ति ।     |
| तके.य.र्टास3स.        | पहुम्राश्चाराः | होर् ॥       |
| ḥchi.ba.daṅ.mñam.     | ḥjigs.pa.      | med 11       |
| मृत्यु- समं           | भयं            | नास्ति ॥ 105 |

नास्ति प्रश्नासमं चञ्चर्नास्ति मोहसमं तमः। नास्ति रोगसमः शत्रुर्नास्ति मृत्युसमं भयम्॥

| 5स.सदे.                                           | दर्बो प  | শান্ত্রীকা | -117                                 |
|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| dam.paḥi.                                         | ḥgro.ba. | gñis.      |                                      |
| * सतः                                             | गती      | ট্র        |                                      |
| क्षे 'र्ने मा' दमा' मी<br>me.tog.dag.<br>इसुमानां |          |            | নাথ-নিন্ধ।<br>cogs.bžin।<br>F- বন।   |
| ८ हेमा हेद                                        | गाँउ मीश | ह्यें      | प्राच्यते सथवा ।                     |
| hjig.rten.                                        | kun.gyis | spyir.     |                                      |
| छोकेन                                             | सर्वेण   | मूर्घि     |                                      |
| तमाश के निर्म<br>ngas.ñid.du<br>वन एव             | £,       | dens.      | 'ਧੁ੨'ਤੁ   <br>par.bya   <br>ਗਿ    26 |

कुसुमस्तवकस्येव द्वे गती तु महात्मनाम् । मूर्धिन वा धार्यते लोकीविशीर्येत वनेऽथवा ॥

| चाट.बुचा.          | षेर्'य'         | मवित् चेत्                                                  | वर्ने ।        |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| gan.žig.           | yid.la.         | gnod.byed                                                   | hdod 1         |
| यस्य               | मनसि            | <b>* अपकारम्</b>                                            | इच्छत्         |
| <b>ਨੇ</b> .ਯ.      | <b>ृ</b> चाःरुः | श्रेव हेना                                                  | 石色             |
| de.la.             | rtag.tu.        | sñan.tshig.                                                 | brjod 1        |
| तस्य               | सदा             | प्रिय- वाक्यं                                               | ब्रूयात् ।     |
| ~~~                | ۵               | ת בנילת בנה ידור היים<br>היים היים היים היים היים היים היים |                |
| Ed.A.              |                 | ন্থ নাৰ্থি সেই চেট                                          |                |
| rnon.pa.           | ri.dwa          | पाल गालने लग्ना के<br>gs.gsod.mthon.<br>ग- वध- ऋ दर्शन-     | tshe I         |
| rnon.pa.           | ri.dwa          | gs.gsod.mthon.<br>ग- वध- * दर्शन-                           | tshe I         |
| rnon.pa.<br>न्याधः | ri.dwa<br>मृत   | gs.gsod.mthon.<br>n- वध- * दर्शन-                           | tshe।<br>काले। |

यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम् । व्याघो मृगवधं कर्तुं गीतं गायति सुखरम् ॥

| माल्ब सः        | मर्विद्रायः       | भ.वैश. २८.।     |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| gažan.la.       | gnod.pa.          | ma.byas. dan l  |
| पर-             | सन्तापं           | अ-भृत्वा च      |
| नुसदः तः        | <b>५</b> र्नु, य. | ช.อิช. ชูะ. l   |
| dman. la.       | ḥdud.pa.          | ma.byas. śiń I  |
| नीच-            | नम्रतां           | अ-कृत्वा।       |
| <b>ন্ম</b> 'মন্ | त्रमः कैः         | भ.श्रेट्श. चीट. |
| dam.pai         | lam.ni            | ma.spans. gan l |
| सतः             | वरमं              | अनुतसृज्य यत्   |
| 3c. 4.          | ने ने             | सट यें धेव ।    |
| ñun.ba          | de.ni.            | man.po. yin l   |
| अल्पं           | तद्               | बहु भवति ॥ 42   |

अकृत्वा परसन्तापमकृत्वा नीचनप्रताम्। अनुत्त्वज्य सतां वर्तमं यत्स्वल्पमपि तद् बहु॥

拉다.너. वियान होता स्टा gan. la. žal.ta.byed.pa. man | \* नेतारः यत्र वहवः। ट:ग्रुप:के । রমধা. ৫২. श्रामश्रानर. thams.cad. mkhas.par. na.rgyal. che 1 सर्व <sup>b</sup>पण्डित-'मानिनः \* 'महा- । मार्डे चे छेर गुन् ŴΖ. kun. kyan gtso.bo.ñid. hdod. pa 1 सर्वे अपि प्रभुत्वम् इच्छन्ति । সুনাধা-প্রধাধা. पे ब्रुची.रार. पंचीर ॥ de.yitshogs.rnams. hjig.par. hgyur 11 तानि वृत्दानि अवसीदन्ति ॥ 53

> सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पिएडतमानिनः। सर्वे प्रभुत्विमच्छन्ति तद्दृन्दमवसीदिति॥

6.

| म् C'A'                                      | र्ह्यः धर्भितः   | रे. हेर्नशःस्त्र                         |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| gan.la.                                      | blo. yod.        | de. stobs.ldan!                          |
| यस्य                                         | बुद्धिः अस्ति    | सः बलवान्।                               |
| र्ह्विकीर                                    | र्श्वेतशः मुह्मः | रु : विमा ग्रु ।                         |
| blo.med.                                     | stobs.kyis       | ci.žig. bya।                             |
| अवोधस्य                                      | बलेन             | किं कार्यम्।                             |
| रु विमा                                      | श्रेट मी         | र्धेनस-५८-धून                            |
| ci.žig                                       | sen.ge.          | stobs.dan.ldan।                          |
| कश्चित्                                      | सिंहः            | * बल्वान्                                |
| रें दें दें दें मिहा<br>ri.bon.gis.<br>शशकेन | ni. srog.        | ग'5८'ज्ञा ॥<br>dan.bral ॥<br>गपतितः ॥ 85 |

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य अबोधस्य कुतो बलम् । पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥

| £.×12.            | ८हम श.त.        | พ.ป๊ะ.่⊿                   |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| ji.srid           | ḥjigs.pa.       | ma.byun.ba i               |
| यावद्             | भयम्            | अनागतम् ।                  |
| <b>ने</b> श्रेन   | पहेम्रास.       | ন্ <u>ছ</u> নাধ্য-মহ-ন্ত্ৰ |
| de.srid.          | ḥjigs.la.       | ḥjigs.par.bya              |
| तावद्             | भयस्य           | भेतव्यम् ।                 |
| ८ <u>ह</u> मोश.त. | सर्देन-र्       | चिंदायही. क्रिं।           |
| ḥjigs.pa.         | mnon.du.        | byuń.baḥi. tshe 1          |
| भये               | <b>* अ</b> भि-  | आगते ।                     |
| प्रहेमाश से र     | इं. <u>च</u> र. | নাৰ্শি:নুম: মু ॥           |
| hjigs.med.l       | ta.bur.         | gžom.par.bya 11            |
| अभीत-             | वत्             | प्रहर्तव्यम् ॥ 89          |

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् । आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥

| ধ্রধে.দীধ্র. | মন্বি হৈ    | लॅट्स-झ्रट्स-हे ।   |
|--------------|-------------|---------------------|
| sans.rgyas   |             | yons.spans.te       |
| बुद्धं       | नाथं        | परित्यज्य ।         |
| हैं.         | माववःयः वैः | स्ना हेर य ।        |
| lha.         | gžan.la. ni | phyag.byed.pa 1     |
| देवम्        | अन्यम्      | नमस्करोति ।         |
| <u> </u>     | माट.मोधू.   | तम्बास-र्- वे ।     |
| blo.nan.     | gan.gāḥi    | ḥgram.du.ni ı       |
| दुर्मतिः     | गङ्गायाः    | त्तीरे ।            |
| শূ্র্য ব্র   | हिंद-य      | वित्-य-तृदःसर्वदश । |
| kom.nas.     | khron.pa.   | byed dan.mtshuns !! |
| तृषित:       | कूपं        | करोति इव ॥ 100      |

Cf. विश्वान्तरं परित्यज्य देवान्तरमुपासते । तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः॥

| สติงนิง       | <i>=====</i> | ระเก <i>ะ</i> ศ์    | <u> </u>  |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| ন্দ্রী:শ্র    | वट.वंद्रा.   | र्यतः वै            | <b>1</b>  |
| brgya.yi.     | nan.nas.     | dpaḥ.bo.            | skye 1    |
| शतस्य         | मध्यात्      | शूरः                | जायते ।   |
|               |              |                     | ·         |
| ह्येट.म्      | वंट.वंद्रा.  | श्राप्तश्चार्यः     | <u> </u>  |
| ston.gi.      | nan.nas.     | mkhas.pa.           | byun ı    |
| सहस्रस्य      | मध्यात्      | पण्डितो             | जायते ।   |
|               |              |                     |           |
| चच्चे.कूट.पश. | ने.          | ਬहृदश्यायः          | ষ্ট্      |
| brgya.ston.l  | as. ni       | mdzańs.pa.          | ste ۱     |
| शत- सहस्रान्  | हि           | * प्राज्ञः।         |           |
|               |              |                     |           |
| महिंदानः      | श्चे.तस.     | ಶ್ಯ. <u>ಶೈ</u> ರ್ರ. | শ্বী বৃষ্ |
| gton.ba       | skye.ḥam.    | mi. skyeḥaṅ.        | srid 11   |
| दाता          | जायते वा     | न जायतेऽपि          | वा ॥ 132  |

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पिएडतः । वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥

| ุรริ∙รเริ•<br>bde.baḥi. | EN.cı    | রুনা.বরুল.      | र्ने । |
|-------------------------|----------|-----------------|--------|
| सुवस्य                  | rjes.la. | sdug.bsnal.     | te I   |
| 200                     | अनन्तरं  | दुःखं।          |        |
| र्जेची.चर्जिल.          | €4.u.    | वर्ने वः        | ত্মীৰ। |
| sdug.bsnal.             | rjes.la. | bde.ba.         | yin I  |
| दुःखस्य                 | अनन्तरं  | सुखं            | भवति । |
| भू.क्षश्र.णु.           | 6        | नरे स्मारमा     |        |
| mi.rnams.kyi.           | ni.      | bde.sdug.dag 1  |        |
| मनुष्याणां              | हि       | ् सुख-दुःखे ।   |        |
| प्रमिंद सिंग्य विवर्तु  |          | र्दर वर चेर ॥   |        |
| hkhor.lo.bžin.du        | ı. hkh   | or.bar.byed 11  |        |
| चक्र- वत्               |          | परिवर्तेते ॥ 64 |        |

सुबस्यानन्तरं दुःखं दुःबस्यानन्तरं सुखम् । चकवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥

मार.बुमा. पर.क्रू.पा. ले'य। gan.žig. lan.tsho.la. ži.ba 1 यौवने यः शान्तः। यदमामीसः वैशा वि'यर' दे-हैं de.ni. ži.bar. bdag.gis. śes 1 तं हि मन्ये । शान्तम् अहं लूट्स.श्रु.चर्.रा.५ । বিপ্রধার্থ প্রধার khams.rnams. yons.su.zad.pa.na I परि- क्षीणेषु। ्वे. ४ में. द<u>स</u>्र∣ ci.yi.phyir.na. ži. mi. hgyur u जायते ॥ 126 कुतः शमः न

> नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मितः। धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते॥

उच्चानुः वै। hbras.bu. ni l ka.ta.ka.yi हि फलं कतकस्य **た、セエ・夏て**、 dan.bar.byed. mod.kyi i chu.rnams. यद्यपि । अम्बु-प्रसादकं মান্ত্র মান্ত্রমান্ত্র মান্ত্র · de.yi min.tsam.smras.pa.yis 1 नाम- मात्र- \* कथनात्। तस्य कु हुल'र्दर'वर क्षे. वेर्<u>र</u>े chu. rdul.dan.bar. mi. byed.do 11 वारि **\* प्रसन्न** क्रियते ॥ 168 न

> फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥

```
श्ची व रिकास
sbrul.
                                            gdug 1
                       skye.bo.nan.pa.
सर्पः
           क्रूर:
                          दुजनः
                                            क्रूरः।
          क्षेत्रा. भी. त्र.
sbrul.las.
               lhag.par skye.nan.
                               दुर्जनः
  सर्पात
                अधिकं
                                           ऋूरः।
র্বীল. নার্থনা. শ্রুষ. ২৮. র্নারা.ট্রুগ্র রিব।
sbral. gdug. sman.
                       dan snags.kyis.
                                          thub !
सर्पः
               ओषधेन
                       च
                              मन्त्रेण
       क्रूरः
                                          * शक्यः।
                      माद मीहा
             चार्चा य
             gdug.pa.
                         gan.gis
                                           žiι
                                         * शाम्यति ॥ 173
 दुर्जनः
                             केन
              करूः
```

सर्पः क्रूरः खंळः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खंळः। मन्त्रीषधवशः सर्पः खळः केन निवायंते॥

| वर्रेर्यः   | णुद:5     | N. 건구       | ]ষ          |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| ḥdod.pa.    | kun.tu.   | spań.ba     | r.gyis (    |
| कामं        | सर्वथा    | जहीं        | हे ।        |
| मायाः हे    | ब्रॅट.चर. | श्.         | ৰুষ:ৰ।      |
| gal.te      | spon.bar. | ma.         | nus.na !    |
| - चेत्      | हातुं     | न           | शक्यते ।    |
| वर.त. रेची. | ผ"        | वर्तेन यर   | শুীয়া      |
| thar.pa.dag | .la.      | hdod.par.   | gyis I      |
| मोक्षं      | प्रति     | कामं        | कुरु ।      |
| रें हैं     | રે જે     | <b>3</b> 3. | ध्वेव वें ॥ |
| de. ñid.    | de.yi.    | sman.       | yin no II   |
| स हि        | तस्य      | भेषज'       | भवति ॥ 188  |

कामः सर्वातमना हैयः स चेद्वातुं न शक्यते । स मोक्षं प्रति कर्तव्यः स हि तस्य हि भेषजम् ॥

∌ৰ,শ্ৰী. मुद्रिः इसः लटः । 크십.너신. zas.las. zan.gyi. phyed.tsam.yan 1 अर्ध-मात्राम् अपि। **यासाद्** अन्नस्य 뷫C.건.설업성.너. डेश. slon.ba.rnams.la. cis. mi. ster 1 दीयते। अधिषु कि न पेर्युर.स.लट. <u>।</u> ≣শ.প্ৰথ. rjes.mthun. hbyor.pa. yan 1 hdod.dan. विभवः अनुरूप: च। इच्छा-ॳचैट.चर. ४<u>च</u>ीर । gan.gi.tshe.na hbyun bar hgyur 1 भविष्यति ॥ 199 कदा

> यासाद्पि तद्दं च कस्मातो दीयतेऽिथिषु । इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥

| क्षेत् द्रा                                          | ब्रॅड्र-पश                            | र्श्वेट या थे                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| sbyin.dan.                                           | spyod.pas.                            | ston.pa.yi।                      |
| दान-                                                 | भोग-                                  | विहीनेन।                         |
| क्र - देश                                            | र्वेर 'यदमा'                          | ध्येत व मि                       |
| nor. des.                                            | nor.bdag.                             | yin. na. go।                     |
| धनेन तेन                                             | धन- पतिः                              | भवति यदि।                        |
| र्केर: दे:कुँठ्:णुँर<br>nor. de.ñid.k<br>धनेन तेन एव | 1 1                                   | णुटः वे  <br>kyan. ni ।<br>अपि । |
| _                                                    | ५ म   चिं<br>  dag.po. ci<br>  पतयः f | 37 39                            |

दानभोगविहीनेन धनेन धनिनो यदि । भवाभः कि न तेनेव धनेन धनिनो वयम् ॥

| माट लेमा      | <b>বৃদ্ধী</b> দ্ধ, বৃদ্ধু, | वर्षावी      | •       |
|---------------|----------------------------|--------------|---------|
| gan.žig.      | dmyal.baḥ                  | nad.la.n     | il .    |
| यः ,          | नरक-                       | ्र व्याधेः । |         |
| নার্থ-ব.      | त् <u>द</u> ेखः            | श्चे. चेर्   |         |
| gso.ba.       | ḥdi.la.                    | mi. byed.p   | al      |
| चिकित्सां     | इह                         | न करोति      | t       |
|               |                            |              |         |
| भूव भेर       | নাব্য:শ্ত্                 | श्र्राः वसः  | 3       |
| sman.med.     | gnas.su                    | son.nas.     | ni t    |
| निरौषधं       | स्थानं                     | गत्वा        | हि ।    |
|               |                            |              |         |
| वर् दि । यस्य | য্ৰ ই                      | 57.00        | 151     |
| nad.dan.bca   | as.pas. ci                 | . byar.y     | od 1    |
| सरुजः         | वि                         | क करिष्यति   | 1 1 206 |

इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः। गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति॥

| Ē·Ā5             | 'दर्के'चर'           | मुर्शेर्   | ٩      | . नै।       |
|------------------|----------------------|------------|--------|-------------|
| ji.sric          | l.ḥtsho.bar.         | gsod.      | ky     | ań. ni I    |
| यावज्-           | जीवं                 | न्नतः      | ঞ      | पि ।        |
| <b>र</b> म्:वे   | :<br>ब <b>र</b> ्य   | <b>ż</b> * | £1.    | ৺নীহ.নী।    |
| dgra.l           | oo. zad.pa           | ar.        | mi     | hgyur.gyi I |
| शत्रुः           | क्षीणो               |            | न      | भवति ।      |
| रूट मी<br>ran.gi | র্দ্রি'ন<br>khro.ba. | 35°        | নশ্ব-  | ৰ †         |
| आत्मनः           | ह्यारि.ba.<br>क्रोधः | ñid        | bsad.  | na l        |
| *11(*f*16*       | ઋાય:                 | एव         | हन्यते | यदि ।       |
| दे-दे-           | र्मा.च               | 35         | म्बिंद | धेव ।       |
| de.ni.           | dgra.bo.             | ñid.       | gsod.  | yin ]       |
| तेन              | शत्रुः               | एव         | हत:    | भवति ॥ 208  |

न द्विषन्तः क्षयं यान्ति यावज्ञीवमपि व्रतः । क्रोधमेव तु यो हन्ति तेन सर्वे द्विषो हताः ॥

রমধার্থ, ছুধা ধু, মঞ্ধানান্ত্রী chos.ni. mñan.par.bya l thams.cad. श्रोतन्यः । सर्व-धर्मः हि 보다.친. 리크.다.큅.븀 l র্থ.থথ্ bzun.bya. ste l rab.tu. thos.nas. धार्यितव्यः। सं-श्रुत्वा मार लेमा मन्मा हेर ही ही दिर्दे । gan.žig. bdag. ñid. mi.hdod.pa 1 अनिष्टम् । आत्मनः यत् एव શું. नुद्र ॥ चावर यः दे दमा bya.ho I mi. de.dag. gžan.la कर्तव्यम् ॥ 212॥ न परस्य तत्

> श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा च हृदि धार्यताम् । आत्मनः प्रतिकृलानि न परेषां समाचरेत् ।

| रेमा-ध-प्रश्लुपर्सः                     | dan                    | 5्यद दें      | 55.                                   |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| rig.pa.bslabs.                          |                        | dpaḥ.po.      | dan ।                                 |
| ऋतविद्यः                                |                        | श्रूरः        | च।                                    |
| মান মান                                 | माञ्चमाद्गाःमञ्जदः द्व | dan. b        | र्न्स्से <b>न्  </b>                  |
| gan. yan.                               | gzugs.bzan.l           |               | oud.med।                              |
| या अपि                                  | रूपवती                 |               | योषित्ः                               |
| माट. ५८.                                | याट.ट्र.               | दर्जो द्यार द | .ba I                                 |
| gan. dan.                               | gan. du.               | ḥgro.ḥgyur    |                                       |
| यत्र                                    | यत्र                   | गमिष्यन्हि    |                                       |
| रे. १८. १२.<br>de.dan.der.<br>तत्र तत्र | ন                      | al. chen.     | र्शेंग   <br>thob   <br>डभन्ते    226 |

शूराश्च कृतविद्याश्च रूपवत्यश्च योषितः।
यत्र यत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृताद्राः॥

र्मा.स.ज्ञेष. rgyal.po. ni l dan rig.pa.ldan. विद्वान् राजा च भक्षाया भा भूषा है। חב. לעב. mñam.pa. ma. gan duhan yin. te l भवति । अपि तुल्यः कुत्र न मील.त्. ४८.मी. लील.व. rgyal.po. ran.gi. yul.na. bkur 1 देशे पुज्यते । स्वस्य राजा ग्रीब.र्. चर्गार.चर.एसीर ॥ kun tu. bkur. bar hgyur 11 rig.ldan. सर्वत्र पूज्यते ॥ 227 विद्वान्

> विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥

यर हैं त्रव.कूर्मश्च.चुट.। gzugs. dan lań.tsho. phun.tshogs.śin ( रूप-यौवन-(च) सम्पन्नाः । रुचास.<u>भर्ते. <sup>भ</sup>र</u>मश.पश. भेंग. चीर. rigs.mtho.rnams.las. skyes. gyur. विशाल-कुल-सम्भवाः अपि। मुं भुैमाश विद्या rgya.skyegs.śin.gi. me.tog.ltar | **किंशुकस्य** कुसुमम् इव। हमा दिए विषा व सहस्य स ध्येव ॥ rig.dan.bral. na. mdzes. ma. yin I \* विद्याहीनाः शोभन्ते न॥ 228

रूपयौत्रनसम्पन्ना विशालकुलम्भवाः।

विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धा इव किशुकाः ॥

यरे'य'दर्रियः रेग्'या 3551 bde.ba.hdod.na. hdor I rig.pa. विद्यां त्यजेत्। \* सुखार्थी **ವ**ನೆ.ವ. वर्दर । रेमा 'य'तर्रेर'क' bde.ba. hdor 1 rig.pa.hdod.na. \* विद्यार्थी त्यजेत । सुखं र्माय. चा.प्र. bde.ldan ga.la. hgrub I rig.pa. सुखार्थिन: सिध्यति । विद्या कुत्र यरे। रैमा य द्वामकेर मा थ bde 11 rig.pa.don.gñer. ga.la.

> सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् । सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् ॥

कृत:

सुखम् ॥ 230

विद्यार्थिन:

| रेमा द्राप्त या                                      | माब्द प्राप्त                   | नाट.         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| rig.dan.ldan.la.                                     | gžan. yul                       | gan ।        |
| सविद्यस्य                                            | विदेशः                          | कः।          |
| क्षुव प्रश्चिता<br>sñan.par.smra.la<br>* प्रियवादिनः | द्धाः<br>pha.rol.<br>परः        | ह्य ।<br>क:। |
| तुरु। दृष्ट त्यः<br>nus.dan.ldan.la.<br>समर्थस्य     | हिंद<br>khur. lci<br>भारः गुरुः | , ,          |
| यहेँ ५ द द्युव य                                     | হ্বনা-ইন্ম                      | उँ ∥         |
| brston.dan.ldan.la.                                  | thag rin.                       | ci⋅॥ 232     |
| व्यवसायिन:                                           | दूरं                            | किम्॥        |

कोऽतिभारः समर्थानां कः परः प्रियवादिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥

श्चेर'यर'ग्रेर' ज्ञेनशःश्चितः ५८ । 55. skyed.par.byed. legs.slob. dan 1 dan, जनिता सु-शिक्षकः च च र्माराक्षेरायः न्रा gan žig. rig pa ster ba. dan 1 विद्यादाता च । य: चर्रा चेर. श्रीतहमार्स्स्तरी । dan mi hjigs.sbyin 1 zas ster ba. अन्न-दाता अ-भय-दाता । च マド ḥdi.dag. pha.ru. lna pobśad 11 एते • पितरः पञ्च **\* स्मृताः ॥ 237** 

> जनिता चोपनेना च यश्च विद्यां प्रयच्छिति। अन्नवाता भयत्राता पञ्चेते पितरः स्मृताः ॥

| ন্ত্ৰীঝাৰ্থী        | ह्य-द्य         | ۶<br>۳۲.۶۱.                          | <b>5</b> 5. | •              |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| rgyal.po.           | blon.po.        | chuṅ.ma                              | . dan       | 1              |
| राज-                | मन्त्रि-        | पत्नी                                | €           | 7              |
| ই'বিজ্ব<br>de bžin. | mdzaḥ' bo       | <b>&gt;</b>                          | N.<br>i.ma. | 55.  <br>dan 1 |
| तथा                 | मित्रस्य        | प्र                                  | न्नी        | च              |
| सुवास्त्रीते.       | <u>ಇ</u> ದ.ಚು.  | मःकृर                                | 31          |                |
| spun zlņai.         | chun ma.        | ma ñid.                              | de 1        |                |
| सोदरस्य             | पत्नी भ्रातृ    | माता एव।                             |             |                |
| নূর্                | <b>८</b> र्-५म. | ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ | 795 II      |                |
| lna.po              | ḥdi dag.        | ma ru.                               | bśad 11     |                |
| पञ्च                | एताः            | मातरः                                | स्मृताः ॥ 2 | 38             |

राजपत्ती गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च । पत्नीमाता स्वमाता च पञ्चौताः पितरः स्मृताः ॥

| শ্বৰ.ল.        | के.पर्यक्षेत्रायः          | के. ।           |         |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------|
| blun.la;       | ñe bar bstan. <sub>l</sub> | pa ni l         |         |
| मूर्खस्य       | उपदेशो                     | हि              | * *     |
| ব্রদ্ধুনা ঘরী  | ন্ট্. পুৰ                  | . હિ.સુર.       | ह्येव । |
| ḥkhrug paḥi    | . rgyu yir                 | i. ži phyir     | min 1   |
| क्रोध-         | हेतुः भव                   | ति शान्तये      | न भवति। |
| लम् दर्मे.     | વે.સ.                      | पंबद्धाःसः वृ।  | •       |
| lag hgro.      | ḥo∙ma.                     | ḥtthuns.pa-ni t |         |
| भुजङ्गानां     | पयः-                       | पानम्           | •       |
| र्ना. पद्मेता. | द्गुर'न'                   | दयद विमाम्      | 1       |
| dug.ḥphel      | ḥgyur.ba                   | ḥbaḥžig.go.     | II .    |
| विष-वर्धनं     | भवति                       | केवलम् ॥ 239    | 9       |

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्॥

```
भट्च श्रिम द्या भूट नाकेश स्वास ।
  mnon.sum pa yi rkan,gnis. phyugs 1
   प्रत्यक्ष:
                 द्विपदः
                                 पश्चः ।
          लूटश.श्. श्रद्धाः ।
 blun.po. yons.su.
                    span.bar.bya 1
  * मूर्कः परि-
                        हर्तञ्यः ।
थ.भह्र. क्र.भ. ह.कं.वर
ma.mthon tsher.ma ji lta bur i
 * अ-रष्टः
              कण्टकः
                         यथा।
tshig.gi.
                    gnod.par.byed 11
       zug rnus.
 वाक्य- शल्येन
                      * भिनत्ति ॥ 240
```

दुर्जनः परिहर्तंन्यः प्रत्यक्षं द्विपदः पशुः ।

भिनत्ति वाक्यशन्स्पेन अद्भूश्यः कर्गटको यथा ॥

| सुव:र्यः         | ಞ.ಶ್ಯ.          | इ.श्.        | हुर ।           | tu.                |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| blun. po.        | chu.yi.         | ri.mo.       | ltar 1          |                    |
| <b>* नीचानां</b> | <b>ज</b> ळ-     | रेखा         | ्र इत्र ।       | *<br>* /           |
| चाद 'ब्रेचा'     | ব্রিধা          | <b>5</b> '   | গুন্নু          | CEA                |
| gan.žig          | byas.           | te.          | myur.du         | hjig 1             |
| यत् ः            | कृतं            | तत्          | <b>ः द्रुतं</b> | - <b>नश्यति</b> ः। |
| नुस्रा-प         | <b>ह</b> ंथि    | इ.स.         | सुर ।           | e<br>Time to the   |
| dam.pa.          | rdo.yi.         | ri.mo.       | ltar ı          | v = f              |
| साधूनाम्         | হািতা-          | लेखा         | इव ।            | ••                 |
| नेव-र्           | <u>څ</u> د.څ۷۲. | <b>ಸ</b> ಕ್ಕ | র'শ্ব           | ন্ৰ্য              |
| śin tu.          | chun nuha       | an br        | tan.par.        | gnas I             |
| अति-             | अल्पम् आ        | <b>À</b> *   | <b>हढ</b> ं     | तिष्ठति ॥ 234      |

जलरेखेव नीचानां यत्कृतं तन्न दृश्यते । अत्यल्पमपि साधूनां शिलालेखेव तिष्ठति ॥

ध्ये'स' ह्यु' प्रे' प्र्य' प्रा' ।
e.ma. skye.bo.nan.pa. dan ।
अहो दुर्जनस्य च।

प्रतापाद प्रमापाद प्रमापद प्रम

प्रहम द्वार्थिश वे प्रमुन प्रमुर प्रा | hkhrug.hgyur.la।

मधुरेण कोपमायाति।

র্ত্তিব বি থেকা । কুর বি হা নির্দ্দ । বি হা বি হা নির্দ্দ । বি হা নির্দ । বি

अहो प्रकृतिसाद्वश्यं श्लेण्मणो दुर्जनस्य च । मधुरैः कोपमायाति कटुकेनैव शाम्यति ॥ ॥ प्रांगीयर्रेर्यापर्यः खेश्यःचित्रपुः ब्रिश्याम् ॥

॥ नागानन्दं नाम नाटकम् ॥

चसर्थ.वर.भमिुद.त.ज. सैचो.४क्ज.ज्रा ॥¸

सर्वज्ञाय

नमः  $11^2$ 

चश्रशाचीरेचे. ब्र्जारेची. छे.चर.चबिटावेश. स्रेर.कुची. श्रुची. स्रे.

ध्यान- व्याजम् उपेत्य क्षणं चक्षुः उन्मील्य

शुःवः शेमशःयरःग्रेत्।

कां चिन्तयसि।

भूवःयःलुकः लहः अकास्रेनः सर्वः मोत्रमः भ्रीःवः पर्नःरमाः

त्राता अपि अनङ्ग- शर- आतुरं जनम् इमं

र्शेट.च. भूथ.ल. ह्या

(क्षसि न पश्य।

श्रीटा है . से ब. पा है भू. हे. हिंदे . प्रश्ना नालवा यह . से से साम

कारुणिकः मिथ्या त्वत्तः अन्यः निर्घृणः पुमान

माया थेर ।

कुतः अस्ति।

नर्नु र के इंस् से क्ये विषये विषये

नहें नुष्यायसः चित्रायः न्यूप्त्य  $\| 1 \|^2$  अभिहितः जिनः वः पातु  $\| 1 \|^2$ 

ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मीस्य चक्षुः क्षणं पश्यानङ्गशरातुरं जनिममं त्रातापि नो रक्षसि । मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्घृणतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमान् सेर्ष्यं मारवधूमिरित्यमिहितो बोधौ जिनः पातु वः ॥ १॥

म्बिब्र.सट. ।

\* अपि च।1

मालु नाम् अक्किय कामेन च 'पटह- 'पटुः 'हत-

मुं.मुंग्रं. यर्तुरं.गुं. र्ययः मृं. रूटः।

\* <sup>d</sup>आडम्बरैः मार- वीरैः च

भ्रेन भङ्ग- वत्कम्प- ज्रम्भा- स्मित- \* विद्य- अर्थे रेश.

नुःसः श्ले.चः ५८.।

नारी-जनेन च।

म्यूच प्रदेश प्

र्मे. जट्य. जिया २४. व्रेट. झे. लूया।

पुलिकत-वपुषा वासवेन

बोहे: अवाप्त्री ध्यायन् अविचलितः इति दृष्टः पुरुक्तः अवाप्त्री ध्यायन् अविचलितः इति दृष्टः

र्वेच.तर्यू..रेचट.त्र्स. विटे.ज. चर्सेट्स ॥3

मुनि- इन्द्रः वः पातु॥२॥

कामेनारुष्य चापं हतपटुपटहावित्याभिर्मारवीरै-भ्रूभङ्गोत्कम्पजृम्भास्मितललितवता दिव्यनारीजनेन । सिद्धैः प्रह्लोत्तमाङ्गैः पुलकितवपुषा विस्मयाद् वासवेन ध्यायन् बोधेरवाप्तावचलित इति वः पातु दृष्टो मुनीन्द्रः ॥ २ ॥

अलं बहुना ।¹ अलं बहुना ।¹

[ न्याद प्रमाप्त । अर्ने दिन पते । ] विकास ।

दे.हा. न्या.हाँदे. न्याय.हाँदाया. हींयाया. हा.हाँयाया.वहा.

प्रमान्त्रियात्राक्ष्यान्त्रात्रात्रेत्रः स्रोते विषयाणुः यार्त्रः के वरावस्रेत्रः यदेः

हर्ष- देवस्य पाद पद्म- **%उपसेविना**4 आगतेन<sup>8</sup> श्री-मुैल.स्ट्र.क्र्यांश.क्ष्याण्चेश.व मीश.त.र्टर.कंथ.तर. मानं राज-समृहेन 5 यन्ताता श्रुराय। हे हे सूरा वित्रास्ता हे न्यायास्त्र अहम् इक्तः।<sup>6</sup> यथा अस्मत्-स्वामिना न्मित्रमदे द्वेश. इंस्. श्रेन् सदे न्द्रश्यों मुन्द्रशायन मेर्मेन् । हर्षदेवेन 7 अपूर्व-वस्तु- <sup>७</sup>अछङ्कृत**ं "र**चना-<sup>8</sup> इमान्तरहूब्नपूर, भुभारतसामसा वस्रम्भाता, प्रीगीवारीरचार जातक- प्रतिबद्धं <sup>9</sup> विद्याधर-नागानन्दं लेश.चै.चटु. ध्रिंश.चोर. शह्रे.ग.चे.ग० हि.च्.१४मा.केशश.ग्रीश. नाटकं कृतम् अस्माभिः ३व.त.त्.चर्मेरे.त.जश. ह्या.टे ।,। ह्येर.त.रेचा. श्रू. अह्ट.ट्र ॥,उ

\* श्रोतृ- परम्परया श्रुतम्। प्रयोगो न दृष्टः। 12
अद्याहमिन्द्रोत्सवे सबहुमानमाहृय नानादिग्देशागतेन राज्ञः श्रोहर्षदेवस्य
पादपद्मोपजीविना राजसमृहेनोक्तः यथा यत्तद्स्मत्स्वामिना श्रीहर्षदेवनापूर्ववस्तुरचनाळङ्कृतं विद्याधरजातकप्रतिबद्धं नागानन्दं नाम नाटकं कृतमित्यस्माभिः श्रोत्रपरम्परया श्रुतं न प्रयोगतो दृष्टम्। 3-12

रिते क्षेत्रः कुयार्थः दे केतायः नासायः नदः । 18 विं से खनाया राज्ञः तस्यैव \* मानान् च 13 अस्मासु हुश्र.श्र.पर्वट. प्रवृशः । भ्रह्मानः हि.से.च.पढुथःरं. प्रिट्र.ण्रिशः बुद्धया प्रयोगं यथावत् ষ্ট্র প্রানাম বিশার্ প্রান্ধান বিশার্থ । বিশার্থ নি ক্রিন্দ্র মানাম বিশার্থ প্রান্ধানা কর্ম বিশার্থ প্রান্ধান কর্ম বিশার্থ বিশার্থ বিশার্থ বিশার্থ বিশার্থ বিশার্থ বিশার্থ বি इति ।<sup>15</sup> तद् चर्णेर्प्यान्ना व्रुक्षात्रका हे स्रम्यदेवायमा पर्नेर्प्यामलेवा यथा-लूट्श्राह्म्बरायराचेत् ॥ 100 - 000र्शायपुः  $\frac{1}{100}$  प्रेरायुः पर्रायपुः पर्रायपुः तर्रायपुः लूरायुः सम्पादयामि । 16 सामाजिक-गुरु-५ द्वारा मान्य विकास स्थानी । देश है । 12 इति मे निश्चयः।<sup>17</sup> **आवर्जितम्** 

तत्तस्येव राज्ञो बहुमानाद्सासु चानुग्रहबुद्ध्या यथावःप्रयोगेणाद्य त्वया नाट-यियतन्यमिति । तद्यावदिनीं नेपथ्यरचनां-कृत्वा यथाभिलिवतं सम्पाद्यामि । आवर्जितानि च सामाजिकजनमनांसीति मे निश्चयः । <sup>6</sup>

म् स्तः । <sup>18</sup>

रेताय.जिब्.रेचोठ.च. श्रेब.टचे.श्रोतव.त्. श्रोतश.त. परेब.श. पर्ट.रेचे. श्री- हर्ष: कवि: पद्धिद् निपुण: व्यव निव निव । गुण-माहिणी। पहुना हुंब.रें. बु. चेट.क्य.शुश्रश्चारतपु. श्चेंर.त. लूर.पंत्र्चा बोधि-सत्त्व-चरित' भू श.चार. चर्चा.वचा. श्रामश्र । नाट्ये वयं तर्रेर हैं। र्ट्स यें रे रे रेन् मा णुट पर्ट्र यदे प्रम्य स वस्तु एकैकम् अपि अभिल्रिषत-मावसः ध्येतः व । भवति चर्चा.चु. श्रेषा.च. चीश.चश. ल्यूच.२४. प्रिंच.ची. श्रूचाश. पर्टेश. उपचयाद् गुणस्य सर्वस्य गणः पर्.प. श्रुंश. डि. र्<u>ज</u>्श ॥३ ब्रुहि किं प्रयोजनम् ॥ ३॥

श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषद्प्येषा गुणग्राहिणी लोके हारि च बोधिसत्त्वचिरतं नाट्ये च दक्षा वयम्। वस्त्वेककमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन-र्मद्भाग्योपचयाद्यं समुद्तिः सर्वो गुणानां गणः॥ ३॥ देश. व. र. श्री. प्रक्ष. प्रक

त्यनाश्चासः सुग्गुत्र पुः त्वातः विश्वः वुः यद्भः ह्यितः स्थार्थः नागानन्दे [नाम] नाटियतन्ये हेदोः देत् पुः सोदायः हिनः पुः पुः सोदायः हिनः पुः प्रदेशः विश्वः पुः सोदायः विश्वः पुः सोदायः विश्वः पुः सोदायः विश्वः पुः स्थितः स्याः स्थितः स्

[ 비자:회면역:회회 | ]<sub>e</sub>

[ नटी । ]6

हार्च हे हिन्हर ही है है । यह त्वत तातः अर्थ कथं न रोदिष्यामि। यस त्वतः त्वतः त्वतः

खुझः १८. पर्चेत्राशास्त्रः स्वित्रः भावेच बहित्रमानसः १. हिंद्, जेशः मानेवः स्वितः स्वितः स्वितः भावेच बहित्रमानसः १. हिंद्, जेशः मानेवः स्वितः स्वतः स्वितः स्वितः स्वितः स्वितः स्वतः स्वितः स्वितः स्वितः स्वितः स्वितः स्वितः स्वतः स्वितः स्वतः स्वितः स्वितः स्वितः स्वितः स्वतः स्वितः स्वतः स्वतः

[ अर्रे पहुर्यस्य । ]10,

[सूत्रधार: | ]10

न्त्रनाः गुष्टः व्यव्यास्य कथं पितरौ वनं माम अपि परिखज्य कथं पितरौ वनं मानेविनाहा ।<sup>11</sup> यातौ ।<sup>11</sup>

कथं मामपि परित्यज्य वनं प्रयातौ पितरौ  $|^{11}$  [ 5 $^{11}$  $^{12}$ [ विचिन्त्य |  $]^{12}$ 

र् वे हे के के कि युज्यते। 13 ध्या अहं

पित्रोः

मु: सदे: विकार्ण: देशाम् विकार परिवर्ध: प्रदेश: प्रदे

कथं गृहे \*प्रविशामि 14

शुश्रूषां विधातु**ं** 

अथवा कथमहं गुरुचरणपरिचर्यासुखं परित्यज्य गृहे तिष्ठामि । 14
हे हिन्दर श्रेवि मी पर्वित । प्राप्त स्था जीमृतवाहनः ऐश्वर्य क्रम- आगतं सक्ता ।
या जीमृतवाहनः ऐश्वर्य क्रम- आगतं सक्ता ।
या सिन्दर श्रेपि स्थापि सिन्दर सिन्दर स्थापि सिन्दर सिन्दर

अहम् अपि

वनं

यामि ॥

पित्रोविधातुं शुश्रूपां त्यक्तैश्वर्यं क्रमागतम् । वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥४॥

[ र्शेट्र प्रदर्भ मुद्र १ क्षेत्र १ दि ॥ ]¹ [ निष्कान्तौ । अधामुखम । ]¹

[ इ.स्थ ह्रीय.मी.पर्ख्याता. २८. । मु.प्रै. ७. मा. प्या. बीयाथा है ।

[ ततः जीमृतवाहनः च विदूषकः प्रविशति ।

বইৰ'ম্ছ । ]°

नायकः  $|]^2$ 

ह्म न प्रस्थः न । हिता सम न प्रस्थः न ।

कुत्य-अक्कत्य- विचारणासु विसुखं शासः शुक्षः सः रीमा । श्वितो को न वेति।

यः अदे : श्रेन : बु : वितरो श्रुश्रूषमाणस्य मे योवनम् इन्द्रिय-प्तरो : सुर्वे : प्रमाणस्य मे योवनम् इन्द्रिय-न्याः - द्री |

यदि भक्तवा इत्थं एव भवेत एवं निन्द्यम्

णुटः नृगानः स्त्रेनः स्त्

रागस्यास्पर्मित्यवैमि न हि मे ध्वंसीति न प्रत्ययः कृत्याकृत्यविचारणासु विमुखं को वा न वेति क्षितौ । एवं निन्द्यमपीर्मिन्द्रियवशं प्रीत्यै भवेद् यौवनं भक्तश याति यदीत्थमेव पितरौ शुश्रूषमाणस्य मे ॥ १ ॥

मु मारमीश मार्श्वरविवर् ने परि मार्श्वर दिया जीवन्-मृतयोः पर्न.केर. वेचाश.व. पर्नेचा.त.ज. पर्न.क्षेर.क्. र्येश.श्. र्वेचा.वर्षेज. वासे एतावन्तं काळं दुःखम् असमासु सुर परा हिराने पेरान्युरायमा सी प्रसुमा है।° रेसान अनुभवन् अपि त्वं निर्विण्णः तत् रच.२ैं.२२.वै्झ । २.२८. लट. रु.७ूच  $\Xi$ .शरु. ७चश. $\hat{\mathbb{Q}}$ . श्रूरे. $\hat{\mathbb{G}}$ .ज. इदानीम् अपि तावत् गुरु- चरण-प्रसीद् ।<sup>3</sup> क्याश.त.पश. दी.र.भ्रे.चाश.प. मील.शू.र.मी. पर.प. *वे*शश.शी.शू.ट. निर्बन्धात् \* निवृत्य राज्य-सुखं चर.व्रेश.चैचा ।⁴

भूयताम् ॥4

भो वयस्य न निर्विण्ण एव त्वमेतयोर्जीवन्मृतयोर्च् द्वयोः कृते ईद्भशं वनवास-दुःखमनुभवन्नपि । तत्प्रसीद । इदानीमपि तावद् गुरुजनशुश्रुपानिबन्धान्निवृत्य [ इच्छापरिभोगरमणीयं ] राज्यसुखमनुभूयताम् ।2-4

## [उट्टेब.तश. 12

[ नायकः ] 5

हु.केर. लय.मी. भरेब.रे. शर. ४२मी. भहुशाया. ट्रे.के.

ितुः पुरो भुवि तिष्ठन् भाति तथा यथा

श्रीदानीदी हिंग्या स्थित त्या है।

सिंह-आसने अस्ति किस्।

लय.मी. बचरारेचा. घड़े.च.लथा. चेट. चर्.च. रं.बु.

चरणयोः संवाहनाद् उद्भृतं सुखं तातस्य

मुलाश्चीर रमा त्या व्यक्त रमा है।

राज्यके अस्ति किम

ञ्च.श्रद्ध, झैचा.श. ४वैट.चर्डू, रेचार.च. चट. ४ट्टू, श्राचीश्रीश.

गुरोः भुक्तोज्भितं धृति: या एषा भुवनत्रये

श्रीर्यादमात्मः व्यत्तित्मः ह।

अस्ति किम्।

स.भश. चरेट.चषु. च्रील.झुरे. हश्.तर. चर्टि.चुरे.रेचा.कुं. गुरुणा त्यक्तं राज्यं आयास:

रेशक. लेक.२व. इ.ए.च. लेचा. लेर् ॥ ७

गुणः कश्चिद् अस्ति॥ तेन

तिष्ठन् भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिहासने कि तथा यत् सवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य कि राज्यके।

कि भुके भुवनत्रये धृतिरसौ भुक्तोज्भिते या गुरो-रायासः खलु राज्यमुज्भितगुरोस्तेनास्ति कश्चिद् गुणः॥ ६ ॥

[ तै:र्:p:ग्रांश: | यर्मा:३र्:गुंश:र्म्माश:यर | ]¹

[ विदूषकः । आत्मगतम् । ] $^{1}$ 

[ শ্লুম ব্য । ]<sup>3</sup>

देशक. पर्दर लट. रे.बेम. यहर्ततर वेर्षे ।⁴

तेन इह [तु] तावद भणिष्यामि।<sup>4</sup>

भवतु एवं तावद् भणिष्यामि।

[ प्रकाशम् । ]5

णुं. मूर्निश्चारं देशायर. मुलाश्चेराणुं. यर्ग्य. त्यत्रिक्ता. मीं भो वयस्य खळु राज्य- सीक्यस्य केवळस्य केर्-्र् यर्गानीश. ५२. यहॅर्न्या शाळीश्वे । विषय छाटा क्रते अहं इदं भणामि न । अन्यदं अपि मुर्निराया मुन्तिन्ता. स्रेर्न्या

ते क्रणीयं अस्ति एव॥7

भो वयस्य न खत्वहं केवलं राज्यसौब्यम् उद्दिरय एवं भणामि । अन्यर्दाप ते करणीयम् अस्त्येव ॥<sup>6</sup>-7

[ तर्रेष'यहा । तह्रा प्राप्त । ]<sup>8</sup>

चु.च. चर्चा.चीश. चेश.च. १८८. श्र.च.ची. प्रथा। १८५४.चीचा। पर्य। १८५४.चीचा। पर्य। १८५४.चीचा। पर्य। १८५४.चीचा। १८५४.चीचा।

नर्'ता चल्ना।

सुखे स्थापिताः।

तथा बन्ध- जनः आत्म- सम एव छतः राज्ये तथा बन्ध- जनः आत्म- सम एव छतः राज्ये

णिट. यश्रॅट.यर.चेश ।

अपि रक्षा कृता।

लूर.ज.रुच.त.पश. झेच.एचश. कुर. रेतच.चशश.चूट.

<sup>७</sup>मनोर्थाद् 'अधिव- <sup>७</sup>फल- 'दत्त- कल्पद्रुमः

MC. VE. 다. 역외회.너. 김소 1

अपि अर्थिभ्यः दत्तः।

८२.जश. चंबर चे.च. कु.बुच. ब्रिट.कु. शुश्रश्रात.

अतः परं कर्तव्यं किं ते चेतसि

चाट. खेचा. चायश. त. श्रृंश ॥ ७

यत् स्थितं कथय।।

न्थाय्ये वर्त्मान योजिताः प्रकृतयः सन्तः सुखं स्थापिता नीतो बन्धुजनस्तथात्मसमतां राज्येऽपि रक्षा कृता । दत्तो दत्तमनोरथाधिकफलः कल्पट्रुमोऽप्यथिने कि कर्तव्यमतः परं कथय वा यत् ते स्थितं चेतसि ॥ ७ ॥

[ ने नूं : [ निद्यकः । ] 1

णुः मूर्वाक्षःसः विदर्भयःहिन्द्रः ३, अक्षःसरः मुद्दःस्ते भोः वयस्य अत्यन्तसाहितकः अहं राज्यं विनाक्षः पर्माद्यः प्राप्तः विदर्भयः अत्यन्तसाहितकः अस्त्रःस्यते विनाक्षः प्राप्तः मुद्दःस्यते विनाक्षः प्राप्तः मुद्दःस्यते विनाः अहं राज्यं विनाः विदर्भयः विनाः अहं राज्यं विनाः विनाः

स्थितं न \* तर्कयामि।3

सु-

**\* अनुष्ठे या** 10

भो वयस्य अत्यन्तसाहिनको मतङ्गदेवहतकस्ते प्रतिपक्षः। तिस्मिश्च समा-सन्निस्ति प्रधानामात्यसमिष्ठिष्ठितमिष न त्वया विना राज्यं सुस्थितिमिति मे प्रतिभाति।<sup>2</sup>-3

## 

स.रेट.चार्चस. मीलाझेर. जुराचरारमीराज्य. बुराचाय मतङ्को राज्यं प्रहीप्यति र्नेनासायाः स्प्रानुसाह । नायाने ने स्मरामुराप ने ससा हर वसूर । अशङ्का अस्ति किम्।⁵ यदि एवम्, त्तः पर्मा.मी. जिश्र.ज.शूर्मश्र.ता. वश्रश्न.वर. मोवर.मी.ट्व. कुरे. लूट्श.शे. स्व- शरीरतः प्रभृति सर्व' परार्थम् एव यहारसारा. भारतुबाबसा, चीर. लट. स्टाच्रसा भा चीराता. ्ष पाल्पते नतु।<sup>7</sup> यत् तु स्वयं न दीयते रे. लय.मी. ह्र्य.भूते.ब्री। हेश.य. हेथ्.स्ट्रे. यसस.स. पर्नुश. इ.धुना.चे.॥, लय.ग्री. हुश.श्र.पर्वेश.त. छेर. केर. किम्।<sup>9</sup> तात- \* अःज्ञा एव 괴<sup>됬</sup>다. 다. 리호 Ⅱ10

## NĀGĀNANDA

[ ये र् फु गाहा | ]10

णु : प्यतः णु रूषः है : हिमा : सङ्ग्र | 111 भोः तातेन किम् आज्ञप्तम् । 111 [ २५३ : यह्म | ] 12 [ नायकः । ] 12

त्रमाद क्षिमा कृमाश क्ष्मा  $^{14}$  हेश थाय गुँश प्रद्रमा भ हेश हु।  $^{15}$  कि कि वावद मलयम् एव गच्छावः  $^{16}$  तद् यावद् मलयम् एव गच्छावः  $^{16}$ 

वत्स जीमृतवाहन बहुदिवसपरिभोगेण दूरीकृतसमित्कुशकुसुमम् उपयुक्त-म्लफलकन्दनीवारप्रायमिदं स्थानं वर्तते । 18-16

भिर्मार \* अविराद्य श्रीमार्था श्रीकर- श्रीशिर वाही मलय- मारुतः भिर्मार \* अविराद्य श्रीमार्थः श्रीम्यं श्रीमार्थः श्रीमार्थः श्रीमार्थः श्रीमार्थः श्रीम्यं श्रीमार्थः श्रीम्यं श्रीम्यं श्रीमार्थः श्रीम्यं श्रीम्

पर्ने के देश पर प्रमानी स्ट्रिंग्स सुर्वा सेवा हिट । 1º9 अपनयन् <sup>19</sup> परिश्रमं मार्गः एष: र्टास्र वर्षेम्थायर वर्र्रायदे र्यादासाय समीकाय वर्षा उत्कण्ठित-प्रिया-प्रह प्रथम-पढ़िक्'र्. मूंचिकास्, कह्तं सूच्या क्रिंस्का मिकासर, मुरास, ४२५ ॥,00 **ं**प्रिय रोमाञ्चयति \* विपुरुं इव भो वयस्य प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एष खलु सरसघनस्निग्धचन्दनवनोत्सङ्गपरिमिलन-लग्नबहलपरिमलो विषमतटपतनजर्जरीक्रियमाणनिर्भरोच्चुलितशिशिरशीकरासारवाही प्रथमसङ्गमोत्किरिठतप्रियाकरुठग्रह इव मार्गपरिश्रममपनयर्ने रोमाञ्चयति प्रियवयस्यं मलयमारुतः ॥ <sup>18-20</sup>

धो'स' ५५ के ५मा० पर मणीयम्। \* तथा हि। १ के अहो \* इदं रमणीयम्। \* तथा हि। १ के अहो अस्य रामणीयकम्। १ के विषय स्था विषय स्या विषय स्था विषय स्था

```
रेचिठ.केर. क्रिनेश.मी. घॅट.त्. ४चेश.तप्. ट्रा. चरेर.
```

माद्यद्- दिग् गज- गण्ड- भित्ति-कषणैः

र्व द्व द्व द्वा वे कमा उँद अमा।

चन्दनाः भग्नाः स्रवन्तः।

क्.चोट्रेर. वर्षेवश. क्षश्च. रच.रे.वर्षेश. तथा. त्वी. रूट.

जलनिधेः वीचिभिः आस्फालिताभिः गह्वर-

तिर.त.रेच.वु. क्र्.ट्रश सैंचशा

कन्दराणि क्रन्दनेन \* ध्वनितानि ।

म्यून'यदे. युन्'स्रेन' पर्योन्'य'दमश्चाणे मिट'तप् ह्युमा हैश

नुसरायः खानुनाः हो।

रक्त- मौक्तिक-शिलः।

् वर्षेत् मुः रे में सामाप्या प्रेसा वर्षामी सेससारी

सेच्यः अचलः मलयः अयं मे चेतः

हैं थार श्रेत् ख़न दीत्॥ 8 किम् अपि उत्सुकं करोति॥ माद्यदिग्गजगर्डभित्तिकषणैर्भग्नस्रवचन्दनः

ऋन्द्रकन्द्रसाहुरो जलनिधेरास्फालितो वीचिभिः।

पादालक्तकरक्तमौक्तिकशिलः सिद्धाङ्गनानां गतैः

सेव्योऽयं मलयाचलः किमपि मे चेतः करोत्युत्सुकम् ॥ ८॥

रेशान क्र. र्वम । पर्माया पहुमाना । पर्माया प्रमाया

तद् \* इह एहि। 1 \* इह आरुह्म निवासयोग्यम्

चक्री.चोवशः हेमा.तरः चेत् ॥ °

आश्रमं निरूपयावः।2

िट्र्मिश.टे. भक्ष.स. चर्षात्रम. चेश.वेश | ],

[ आरह्य निमित्तं सूचियत्वा।]3

यर्गामी, भूमी.वै. मीलश्रास, मील्री

मम च्छुः दक्षिणं स्पन्दते

पर्यक्ष.वी. पर्ट्र.ता. प्रचीता लाटा भूरे ।

फल- आकाङ्का \* काचिद् अपि न।

वियायदी माश्चराय ह्वा सा ध्वा

मुनि- वचः मिथ्या न

पर्ने के बिना पकर प्रमुक्त में ॥ १

इदं कि कथयिष्यति \* भोः।।

स्पन्दते दक्षिणं चक्षुः फलाकाङ्का न मे कचित्। न च मिथ्या मुनिवचः कथयिष्यति किं न्विदम्॥ ६॥

[ नै र्नू : [ निदूषकः । ] 1

गुः मूर्निशः दंग्यः निषदः त्यादः विषाः छः परः ह्य्दं वि । थे भो वयस्यस्य प्रियं किमिप आसन्नः निवेदयामि । थे [ दद्देवः दश | ] अ

[ नायकः। ]<sup>8</sup>

देश यथा भवान ब्रवीति । क्षेत्र यथा भवान ब्रवीति तथा । प्रें एवं नाम यथा भवान ब्रवीति । प्रें

ृ [ से पु प्याप्य । ]<sup>5</sup> [ विदृषकः । ]<sup>5</sup>

देते. श्रीटार्स उत् मी. ट्रांच दमा पिर्म क्षापद- गणम प्रमा प्रमा क्षाप्य क्षिया ह्या प्रमाण ह्या त्री क्षापद- गणम असुद्धिन भाग स्मुख क्षियण ह्या त्रो- श्री श्री क्षाप्य क्षाप्य ह्या क्षाप्य क्षाप्य

वनम् इव रुध्यते।

भो वयस्य एतत्खलु सविशेषघनस्निग्धपादपोपशोभितं सुरभिहविर्गन्ध-गर्भितोद्दामधूमनिर्गमम् अनुद्धिग्नमार्गसुखनिषण्णश्वापदगणं तपोवनमिव लक्ष्यते। १-१

[ 424.4# 1]10

[ नायकः । ]<sup>10</sup>

र्माम्बर्धः प्यटःरमाःसरः सर्द्धवः वि । पर्नःरमाःकेः रागानः श्रुवः गुः सखे सम्यग् स्रक्षितमः । प्रतत् तपो-

वनम् एव।<sup>12</sup> कुत:।<sup>13</sup>

ग्राणी, रेव.री. चुटा चैव.क्सस. चढर. चड्ड.च.हेर.णीय.

वासोऽर्थं तरूणां त्वचः कृताः दयया एव

नेव.रे.कु.च. श्रुव।

अति-पृथवः न।

इज्ञानः क्रेटाताः क्र्याशासशः शक्यास्त्रः कःमीयःर्वात् निर्भरः \* आलक्ष्य °समूह <sup>b</sup>कमण्डल 'जरत् 최면서, 음소, 소선, 원, 구선, 원, 구선, 1 इव स्वन्छः। तनाय. बुना.रना.व. भव.पह्तु. भु.रनाश. वितश. मुख- मेखलाः वर्ष्यः हर्ष्यम् मुर्यः सर्दाः । त्रुटित- उज्ज्मिताः दृश्यन्ते हमानु ब्रायम के ईं रमा णुट हमा हेर हेमा परी शुकैः च वेद- पदम् इदं निद- आकर्णनया रवर्र लेनि यर नेर ॥10

> वासोऽर्थ-द्ययैव नातिपृथवः कृत्तास्तरूणां त्वचो भग्नालक्ष्यजरत्वमण्डलु नभःखच्छं पयो नैर्भरम् । द्रश्यन्ते त्रुटितोज्भिताश्च वटुभिमौंश्वयः कविन्मेखला नित्याकर्णनया शुकेन च पदं साम्नामिदं पठ्यते ॥10

पठ्यते ॥

되-

रे.चेश. व्हेंन. र्ज्ना. रच.टे.बिमाश.टे. । छे.चर.शक्र्यंत.चर. चेल्.। चद [इह] एहि। प्रविश्य \* अवलोकयावः।। [रच. टे. बिमाश. टे. मार.रेमा.चेरे.ट्रे.। [प्रविश्य नाटयतः। पर्रेन.संश् । छे.चर.शक्र्यंत्र.चर. चेल्.।

नायकः । ]<sup>3</sup>

खा. स. संयाप्त. ही.स्. रच.रे. रचाट.च.क्षशा.वै. मूचा.वेर.मी.  $^{b}$ मुनि  $^{\circ}$ जन st  $^{\circ}$ प्र-मुदित <sup>१</sup>विस्तरस्य **'**सन्दिग्ध विचार्यमाण । 4 ब्रिट.लू. भ्रु.त्र्यभग्न. दू. इ.र्डर. चित्रर. चित्रराय. चित्रायर्. लभाविटार्च. [कथम् ] <sup>व</sup>आर्द्र अर्द्र  $^{t}$ जन र्समिधः मोबर.बुट. । २ चेपेट.बींच.तर्ह. मोख्य.बींका. क्षेत्राच्या हुँख्या. मोश्चर.तर्ह. °छिद्यमान । 5 °तापस-<sup>1</sup>कुमारिका 'वृक्षक

मु.र. पन्नीदश्रतर मुर्ने राष्ट्र, र्योप र्यंच मु. वयोश क्षा थे. <sup>1</sup>आलवालस्य \* 'आपूर्यमाण तपो-वनस्य रमः पुः लिः सः प्रमायः स्यः चीतः सः कीतः सः कीतः सः प्र प्रशान्त-

रमणीयता । 7

नु खळु मुद्तिमुनिजनप्रविचार्यमाणसन्दिग्धवेदवाक्यविस्तरस्य पठद्बदुजनिक्च्यमानार्दार्द्रं सिमधः तापसकुमारिकापूर्यमाणबाळवृक्षकाळवाळस्य प्रशान्तरमणीयता तपोवनस्य । 47

35.35.4 18

इह हि।8

चीट.चष्ट्र. भ्री.लुश. जुर्चश.तर.प्ट्य.शथ. बुश.बु.

भृङ्ग- राब्दैः स्वागतं [किम्] इति

मह्राया मलेगा

वदन्ति

८२.२म. मम्बु. ४वंश.वे. २२.तश. ५२२.त. वेर.त. चढुर ।

शिरोभिः फल- नम्रैः नति कुर्वन्ति इव।

शु.रे.ची. कर.ता. पंद्यर.बुट. चरेची.जा. शब्र्ट्र.जुर.

पुष्प- वृष्टिं किरन्तः मम

क्षेर.च. चलेवः।

दुद्त इव। लजामा संयाना लुका ग्रीटा सम्बेर्यम् । यश्चेयामग्रीटा

शाखिनः अपि अतिथि- सपर्या

통.육고. 고掛고쇠 1

कथं शिक्षिताः ॥ 11

मधुर्रामव वदन्तः स्वागतं भृङ्गशब्दै-

नितिमिच फलनम्रैः कुर्वतेऽमी शिरोभिः।

मम द्दत इवार्घ्यं पुष्पवृष्टीः किरन्तः

कथमतिथिसपर्यां शिक्षिताः शाखिनोऽपि ॥११॥

ेते. हुँ र न्याद म्हँ निवास क्ष्याने अस्माकं निर्वृतिः द्युर्रे हुँ स्राप्त मिन्ये ॥ इहं अवस्थाने अस्माकं निर्वृतिः द्युर्रे हुँ स्राप्त भिन्य भिन्य

[ नी तूं [भःगारू | ]³ [ विदृषकः । ]³

मो वयस्य \* किन्तु ख्छ हरिणा एते कन्धराः

ब्ट. चर्. चर्सुन्थ र.हे. मिल्र.च. स्रेर. प्रति. प्र. प्रसार व्ट. चर्मा प्रति. <sup>b</sup>बलित **ं**निश्चल <sup>1</sup>मुख <sup>व</sup>द्र बू. प्रस. बटाब. मोबंबाता. चमा.इटा । इ.स. मोड्मा. रसारी पडींटा है. नरेट.वेश. भूमो. डिश्र.तश. वेशे.तर.मुरे.ता. के.वेर. अपूर्व.सू ॥ व 

भो वयस्य किं नु खलु एते ईषद्वितिकन्धरा निश्चलमुखावसरद्दरद्ितद्रभगर्भ समुत्रमितद्त्तैककर्णा निमीछितछोचना आकर्णयन्त इव हरिणा लक्ष्यन्ते।4-5

[ ५३४,तस. ४.च. च२२,४४। ]७ [ नायकः कर्णं दत्त्वा ]6 मोर्था.स्य. रच.रे. मोशल.चट्र. पर्मेश.वर्. मोरेट्श. स्थान-प्राप्त्या प्रकटित-गमकां क्षेत्रचा मोशः द्यायर यवनायः तहेत् सेर्यस् व्यवस्थां विट.यपु. झु. चर्लुब. हश.तर.कूरे.पस्चा. क्रिंट.शटश.रेमां.मी. द्धानम्। अलि- रुतेन इव \* निर्हारिण्या विषदच्याः

> मूर्यासा सार्टा हराया । तन्त्री- स्वनेन मिलितम्।

महाता होता होता के का जिल्ला स्पृत्त का जिल्ला स्पृत्त स्पृत्त होता स्पृत्त स्पृत स्पृत्त स्पृत स्पृत्त स्पृत्त स्पृत्त स्पृत स्पृत्त स्पृत्त स्पृत्त स्पृत्त

प्रशास्त्र स्राप्ति । यह स्याप्ति । भ्रम्भ

अङ्गाः कुरङ्गाः एतं।

र्ह्नि पराव मात्र्याया हुदी प्रसावी महिद्यादी ह्यू द्वाः दन्त- अन्तराल- स्थित- तृण कवल- च्छेद- शब्द

यर्भशायशः भेषःतरः ग्रेट्र ॥

नियम्य आकर्षयन्ति ॥ 12

स्थानप्राप्या द्धानं प्रकटितगमकां मन्द्रतारव्यवस्थां निर्ह्होदिन्या विपञ्च्या मिलितमिलिक्तेनेव तन्त्रीस्वनेन । एते दन्तान्तरालस्थिततृणकबलच्छेद्शब्दं नियम्य व्याजिह्याङ्गाः कुरङ्गाः स्फुटललितपदं गीतमाकर्णयन्ति ॥१२॥

[ 4,2 b. wal]

[ विदूषकः । ]¹

णुं मूर्मिश्रार्थं नगादाश्चराणुं वनाश्चार्यः दिन्तः श्वांविमाः मो वयस्य तपोः वने अस्मिन् कः म्राप्तेवाराम् चुन् ॥°

गायति ॥ ²

भो वयस्य को नु खब्वेष तपोवने गायति।<sup>2</sup>

### [ त्र्रेव प्रश्न | ]<sup>3</sup>

यथा कोमलाङ्गुलितलाभिहन्यमाना नातिस्फुटं क्रणन्ति तन्त्रयः काकलीप्रधानं च गीयते तथा तर्कयामि अस्मित्रायतने देवतामाराधयन्ती काचिद् दित्र्ययोपिद् उपवीणयित । 4 - 5

णुं. मूर्याक्षार्थं क्ष्रं प्रति। ययम् अपि देवता आयतनं स्थापनान् ॥ वयस्य [इह] एहि। ययम् अपि देवता आयतनं स्थापनान् ॥ अपि देवता आयतनं अप्रति। स्थापनान् ॥ स्थापनान् ॥ अप्रति। स्थापनानि। स्थापनानि। स्थापनानि। स्थापनानि। स्थापनानि। स्थापनानि। स्थापनि। स्थापनानि। स्थापनि। स

[ २५३ २२३ | ]° [ नायकः। ]°

साधु उक्तम्। $_{10}$  सिखु देवताः वन्द्याः। $_{11}$  साधु उक्तम्। $_{10}$  सिखु देवताः वन्द्याः। $_{11}$ 

[ १ न्य न्या १ न्या १

मूर्गिक्ष दें मात्र है । क्षे दें त्र के क्षे द्राप्त के दें का अनिहं भवेत ।  $^{13}$  वयस्य \* यदि जनः अयं द्राप्टम अनिहं भवेत ।  $^{13}$ 

रेश.व. २.७मा. २.भ.पष्ट. मोपा.त. परेष. वट.र. परेमा.हे. हे.हे.मार. स्व यावत यमाल- गुल्मकस्य अस्य अन्तरं स्थित्वा देवतादर्शन-स्थानः पर्यापात्रः प्रति ॥ 14

अवसरं प्रतिपालयावः । 14

वयस्य कदाचिद् द्रष्टु मनहींऽयं जनो भविष्यति । तदनेन तावत्तमालगुल्मेना-न्तरितौ देवतादशंनावसरं प्रतिपालयावः। 13-14

### [ रे'ट्रिंग: ग्रुक्ष:रे । [तथा कृत्वा।

रे.वंश. स.प. प्राच्यावती च चेटी प्रविश्य भूमो तर्भा वंश. मुंचा वाद्याति । नायिका गायित ।] 15 वर्षिः स्प. मुंचा वाद्याति । नायिका गायित ।] 15 वर्षिः स्प. मुंचे स्प. स्प. मुंचे स्प. स्प. मुंचे केसर- मुंचे कोमल- केसर- मुंचे भगवित । पराग- गोर- चुने भगवित ।

मिंदि गी. यगित देव दिना मिंदि ।

युष्मत् - प्रसादेन मम

अदिव प्रदेश प्रदेश प्रसादेन ॥ १३ ॥

अभिवाञ्चितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्त्रसादेन ॥ १३ ॥

[ तद्वेव प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्त्रसादेन ॥ १३ ॥

[ नायकः कर्णं दत्त्वा ]¹

ध्ये प्रसिद्ध स्त्रु । ध्ये प्रसिद्ध रित्स स्त्रि ॥ थे

अहो गीतम् । अहो वादित्रम् ।²

[ २, प्रदश्च श्री | ]<sup>1</sup> [ चेटी | ]<sup>1</sup>

भर्तृदारिके चिरं खलु वादितम्। न खलु ते परिश्रमोऽप्रहस्तानाम्।

#### [ ८५५ अस्य | ]<sup>3</sup> [ नायिका । ]<sup>3</sup>

र्तुः संर्हेम् स्वतः सर्वेतः सर्वेतः क्ष्माः। व्यव्याः प्रताः नाः प्रताः प्रताः प्रताः विषां वाद्यन्याः प्रताः प्रताः विषाः प्रताः विषाः प्रताः विषाः वाद्यन्याः प्रताः विषाः विषा

# [ त्रयहरू केंद्रा | क्केंद्र या प्रहार व्यवसाय | ] किंद्री । साधिक्षेषम् । ] क

णुं. पहें स्वेर्यः पर्ने स्वापः प्रकाः वीणाः वादितेन हें हिं पा प्रावन्तं कालं किम् [कार्यम्] इति अहं भणामि। वादितेन प्रावन्तं कालं क्षेत्रं पार्विदं तुःसप्तेः निष्यमः प्रकाः पर्वावन्तं कालं क्षेत्रं पार्विदं तुःसप्तेः निष्यमः पर्वेदे पार्विदं पार्विदं पार्विदं पार्विदं विद्यापः पर्वेदे पार्विदं पार्विदं विद्यापः पर्वेदे पार्विद्यापः पर्वेदे पर्विदं पार्विदं विद्यापः पर्वेदे पर्विदं पार्विद्यापः पर्वेदे पर्विदं पर्विदं पर्विदं पर्वेदे पर्वेद

[ त्रे.र फ्राम्स र्झ्स दस | ] श्र [ विदृषकः आकर्ण्य | ] श्र

णुं मूर्गिश्वाय ८६ वे. देश प्राप्त मिर्वेश है. हेरी हीर भो वयस्य एषा खलु कन्यका कस्मात शे. हम् ॥<sup>9</sup> न प्रेक्षाबहे।<sup>9</sup>

[ २५६ मा विकास हो दिया है । कि.संस्था है । कि.संस्

[ मार्रेमाश यद्गेश श्री ॥ 14 िडभौ पश्यतः।14 मे पूर्व कि.योश. ल.सक्ये.येट.यवस्थातर ]12

सविस्मयम् । ]¹ ⁵ विदूषकः । में. मूर्यश्चर हूंश.चैता. हूंश.चैता. । ट्र.भक् $\mathbf{r}$ .ट्र.भक् $\mathbf{r}$ .ट्र.भ $\mathbf{q}$ . । ट्र.भक् $\mathbf{r}$ .ट्र.भ $\mathbf{q}$ . प्रेस्ख प्रेस्ख। आश्चर्यम् आश्चर्यम्।<sup>1.6</sup> मुँदे अद्धानी स. चर्. मुँदे तर मुँदे प्रता ने मुँदे प्रता ने मुँदे प्रता ने मिर् कर्णस्य सुखं उत्पादयति केवलं न।<sup>17</sup> क्यातर विश्व तप्र, ह्यास्य सर्वेशतप्र चित्रमास पर्वेश स्त्री स्तर विज्ञान- अनुरूपेण रूपेण एतेन अक्ष्णार् अपि बरे.बर. श्रेर.बर.बेर.रू.॥1° रेप्ट्रेस. परे. श्र.ब्रेच. लेव. ॥1° सुखम् उत्पादयति। 18 तत् एषा का भवति ।<sup>19</sup> हे. झे.स्. प्रा १३० मी.प्.ये.स्य. प्रा १३१ लट.ये. मुनाता.पह्ये.सप्ट. कि देवी उत $^{20}$  नाग-कन्यका आहो $^{21}$  अथवा वे.सू. पेस्र १, तराय. चींचातपु. मुचीसातस्य. प्रसिद्धाता.बुची.मू ॥,3 दारिका वा। $^{22}$  अथवा सिद्ध- कुछ- सम्भवा। $^{23}$ 

[ ८२ूब. प्रमा | इस.तर.पर्डे.बुट. क्योश.रट.चक्स.तर | ] व् \* अवलोकयन सस्पृहम् । ]24 मूर्मास र्से. पर्ने. श्रु. ब्रेम. लेस. पर्मा मीस. वयस्य इयं का भवति इति हेंनाश्चः श्री। विष्यानीशः तर्ने उसः विष्यः । १२६ अवगच्छामि।<sup>25</sup> अहं \* एतन- मात्रं जाने।<sup>26</sup> चाल.हे. शर्रे.इश. वे.भू. लुब.ब. पहुंचा वेट. श्रुचा. श्रेंट.जेब. यदि स्तर्ग- स्त्री हरिः चक्षुः-सहस्रवान र्व.चेश. पर्चेर । कृतार्थः । चालाहे प्रांक्राक्षेत्र बलटा पट्टी चोर्ट्टा चाटाक्टे शार्ट्चा चेत् नागी यदा अस्याः मुखं श्चित्र र्सूट स.लुव । शशभृता शून्यं न। मोल.ट्रे. रूमो.८हूब.स. लूब.[ब.] मोबब. रूमोश्व.ल. मोल. चेत् विद्याधारी जाति- जयिनी अन्य-यर्मा उमा रेमाश त्युश रूप यउश ।

जातिः

सफला

नः

यदि सि द्धा न्व य जा ततः सिद्धाः

प्रहिमा हेद माशुश्र हु मूमाश प्रम प्रमुह्म ॥ 14

विभुवने प्रसिद्धाः ॥

स्वगंस्त्री यदि तत् इतार्थमभवचक्षुःसहस्तं हरे-र्नागी चेन्न रसातलं शशभृता शून्यं मुखेऽस्याः सति । जातिर्नः सकलान्यजातिजयिनी विद्याधरी चेदियं स्यात् सिद्धान्वयजा यदि त्रिभुवने सिद्धाः प्रसिद्धास्ततः ॥

### ॥ केन्-नु-नहेन्-पति- क्रॅंशश ॥ UDĀNAVARGA

1

काम $^4$  जानामि $^6$  ते मूलं $^5$  सङ्कल्पात् $^1$  काम $^2$  जायसे $^3$ । न $^9$  त्वां $^7$  सङ्कल्पयिष्यामि $^8$ , $^{10}$  ततो $^{11}$  मे न $^{15}$  \*\* भविष्यसि $^{13}$ , $^{14}$ ।।

 $^{12}$  त्वम् .

2

चु.८४., भु.८४.५४.५४.५ ची.८५., भु.९ । ८५५.त.४४४.५४.५ ४९८५४.९ ४ । ८५५.त.४५४५.५४.५ ची.१५५.९ ४ । ची.८४.९८५.१ भु.९८५.१ भु.९ ।

कामेभ्यो $^1$  जायते $^3$  शोकः $^2$  कामेभ्यो $^4$  जायते $^6$  भयम् $^5$  । कामेभ्यो $^7$  विप्रमुक्तानां $^8$  नास्ति $^{10}$  शोकः $^9$  \* कुतो $^{12}$  भयम् $^{11}$  ॥

3

अनुपूर्वेण <sup>4</sup> मेथावी <sup>3</sup> स्तोकं स्तोकं <sup>7</sup> क्षणे <sup>5</sup> क्षणे <sup>6</sup> । कर्मारो <sup>1</sup> रजतस्येव <sup>2</sup> निर्धमेन् <sup>10</sup>, <sup>11</sup> मलम् <sup>9</sup> आत्मनः <sup>8</sup> ॥

4

माभारि निर्मा गुरु । प्रिकास स्ट्रिंग न । प्रिक्त स्ट्रिंग न । प्रिक्त स्ट्रिंग न । प्रिक्त स्ट्रिंग स्ट्रिंग

सर्व $^3$  चे $\eta^1$  सुखम् $^2$ इच्छेत $^4$  सर्व $^6$ कामं $^5$  परित्यजेत् $^7$  । सर्व $^9$ काम $^8$ परित्यागी $^{10}$  हात्यन्तं $^{11}$  सुखम् $^{12}$  \* एथते $^{13}$  ॥

5

चेश्च.रच.मीश २ रे. ट्रांश १ स.३ प्रमीर व्या मी वेश रच.मीश २ रे. ट्रांश १ स.३ प्रमीर वश ३ । मुंद्र-प्रदे $^{11}$  र्यट $^{12}$  र्रे. मुं $^{13}$  प्रमुट $^{19}$  म्रे $^{10}$  ।  $^{14}$ . भूतः  $^{14}$  मुं $^{11}$ .  $^{14}$ .

stश्रेयसी $^7$  प्रज्ञया $^5$  तृप्तिर् $^6$  न $^3$  हि कामैर् $^1$  वितृप्यते $^2$   $^3$  । प्रज्ञया $^8$  पुरुषं $^{10}$  तृप्त' $^9$  तृष्णा $^{11}$  न $^{13}$  st कुरुते $^{14}$  वशम् $^{12}$  ॥

6

पर्वतो $^4$  ऽपि $^6$  सुवर्णस्य $^3$  समो $^2$  हिमवतो $^1$  भवेत् $^5$ । वित्त $^7$  तन् $^5$  न $^{10}$  अलम् $^{11}$  एकस्य $^9$  एतज् \*श्चात्वा $^{12}$  समाचरेत् $^{13}$  ॥

7

यमा : विर्म : प्रेस : प्रेस : कि : प्रेस : प्रेस : कि : प्रेस : प्रे

अप्रमादो  $^1$  ह्यमृतपदं  $^2$  प्रमादो  $^3$  मृत्युनः  $^4$  पदम्  $^5$  । अप्रमत्ता  $^6$  न  $^8$  भ्रियन्ते  $^{7/9}$  ये प्रमत्ताः  $^{10}$  सदा $^{11}$  मृताः  $^{12}$  ॥

8

ष्ठत्थानेन $^1$  अप्रमादेन $^3$  संयमेन $^4$  दमेन $^5$  च $^2$  । gain 1 करोति $^8$  मेधावी $^6$  तम् ओघो $^9$  ना $^4$  $^{11}$  $^*$ मर्द्ति $^{1\,2}$  ।।

<sup>10</sup> महान्.

9

त्यवः यदेः । क्रांतः । क्रांतः । वहेवः वहेवः वहेवः वहेवः । वनाः स्वेदः यः । वहेवः वहेवः वहेवः वहेवः वहेवः । वनाः स्वेदः यः यः वहेवः वहेवः वहेवः । वनाः स्वेदः यः । वहेवः वहे

हीनान् $^1$  धर्मान् $^2$  न $^3$  सेवेत $^4$  प्रमादेन $^5$  न $^7$  \* संवसेत् $^6$  । , मिथ्या $^8$ दृष्टि $^{^19}$  न $^{^{11}}$  रोचेत $^{^{10}}$  न $^{^{14}}$  \* भवेल् $^{^{15}}$  लोक $^{^{12}}$ वर्धनः $^{^{13}}$ ॥

10

র্না র্র্নি । বনা র্মের্র না রনা র্নির । বনা মীর্ না মে । বিছিনা শালু না শালী বর্না গ্রীর । বর্না গ্রীর । বর্না গ্রীর । বর্না না মান্য না না মি । বর্না শ্রীর । মান্য না মান্য না মান্য না মান্য । মান্য হিন্তু । বর্নির । মান্য মান্য মান্য হিন্তু । মান্য মান

अप्रमादे $^2$  रतो $^3$  भिक्षुः $^1$  प्रमादे $^4$  भयदर्शकः $^5$  । दुर्गाद् $^7$  उद्धरते $^8$ ऽऽत्मानं $^6$  \*पङ्कसत्त $^9$  इव $^{11}$  कुञ्जरः $^{10}$  ।)

11

म्यानिका विष्य प्रमास अस्ता प्रमास क्ष्य प्रमास क्ष्य प्रमास क्ष्य प्रमास क्ष्य प्रमास क्ष्य क्ष्य प्रमास क्ष्य क

य¹ आर्यम्³अष्टाङ्गिकम् $^5$ आञ्जसं $^6$  शिवं $^2$ , भावयित $^7$  मार्गं $^4$  ह्यमृतस्य $^9$  प्राप्तये $^{10}$  । सुखं $^{14}$  सुखार्थों $^{13}$  लभते $^{15}$  \* समाचरन् $^{12}$  कीर्तिं $^{16}$  [स]माप्नोति $^{17}$  यशश्च $^{18}$  सर्[ब]तः ॥

8 सः. 11 एवं. 19 वर्धते.

12

स्.चेत. प्रचेश.वेश. प्रवेट.चर. प्रचेर. । अर्था.च. प्रचेश.वेश. प्रचेश.वेश. प्रवेट.चर. प्रचेर. । अर्था.चेश. प्रचेश.वेश. प्रचेर.चर. प्रचेर. । अर्था.चेश. रा.चे. अर्था.चेश. रा. ।

फलं $^8$  वै कदलीं $^7$  हन्ति $^9$  फलं $^6$  वेणुं $^5$  फलं $^6$  नडम् $^4$  । सत्कारः $^{12}$  कापुरुषं $^{11}$  हन्ति $^{13}$  ख $^2$ गभों $^3$ ऽश्वतरीं $^1$  यथा $^{10}$  ॥

13

र्ट.ची.छूर.त. सट.स.च.चुट.५ । चालब.मु.ज. व. ४५५. घुर.च. पश्चेर. । चालब.मु.ज. स्ट.च.च. ४५५.मु.च. । इट.प.च्य.च.च.च.च.च.च.च.च.च.च. ४५५.च. ।

स्वलाभं $^1$  \* नावमन्येत $^2$  न $^5$  अन्येषां $^3$  स्पृहको $^4$  \*भवेत् $^6$  । अन्येषां $^8$  स्पृहको $^9$  भिक्षुः $^7$  समाधि $^{10}$  न $^{12}$  अधिगच्छति $^{11,13}$  ॥

14

चाट.रेचा. ४ अ.चे्ब्र. अटश.चेश्व रट. । चाट.रेचा. ४ ४.चे्ब्र. श्वटश.चेश्व रट. । न्द्रा १ द्रा १ क्या १

 $\hat{\mathbf{u}}^1$  च $^4$  अभ्यतीताः $^3$  \* सम्बुद्धाः $^3$   $\hat{\mathbf{u}}^5$  च $^8$  बुद्धा $^7$  ह्यनागताः $^6$  । यश् $^9$  चाप्येतर्हि $^{10}$  सम्बुद्धो $^{11}$  बहूनां $^{12}$  शोक $^{13}$ नाशनः $^{14}$  ॥

15

चल्नाश्चारान्त्रानुः केट्टाः चल्नाश्चाराः द्राः । द्रश्चार्क्षः स्थाराः स्मृरः स्मृरः गृदःमुशः । द्रशः केशः स्थाराः स्मृरः स्मृरः गृदःमुशः । चल्नाशःस्यः मुशः स्थारः स्मृरः प्रदे ।

सर्वे $^6$  सद्धर्मगुरवो $^7$  व्यहार्षु[र् $]^1$  विहर्रन्त $^2$  च $^3$  । \*अथापि $^4$  विहरिष्यन्ति $^5$  एषा $^8$  \* बुद्धेषु $^9$  धर्मता $^{10}$  ॥

16

র্ম্বর্য নে নার্থ নার

র্মুন্মের। । ১ বৃ.মা. १ বস্থব মেন দ্রীর। । XXIX.44.

योगाद्द $^1$  भवः $^2$  प्रभवति $^3$  वियोगाद् $^4$  भवक्षयः $^5$  । एतद् $^{10}$  \* द्वैधा $^1$ 1पथ $^9$  \* ज्ञात्वा $^{12}$  भवाय $^6$  विभवाय $^8$  च $^9$  । तत्र $^{16}$  शि[क्षेत] $^{17}$  मेवावी $^{15}$  यत्र \* योगान् $^{13}$  \* अतिक्रमेत् $^{14}$  ॥

17

चें त्र मूर्रः अंदः नदेः व्याप्तसः निर्दः त्र मुद्दः विदः ।

स्वार्यः अंदः नदेः विद्याप्तसः विद्याप्तसः विदः ।

स्वार्यः अंदः नदेः विद्याप्तसः विदः निर्दः निर्दः विदः ।

स्वार्यः अंदः नदेः विद्याप्तसः विदः निर्दः विदः ।

XXIX. 45.

शोचते $^3$  \* दुष्कृतं $^1$  \* कृत्वा $^2$  शोचते $^7$  दुर्गति $^4$  \* गतः $^5$  ! नन्दते $^{11}$  सु $^8$ कृतं $^9$  \*कृत्वा $^{10}$  नन्दते $^{15}$  सुगति $^{12}$  गतः $^{13}$  ॥  $^{6, 14}$  ततोऽपि.

18

 도대·경작·\* 젊작·\* 역자도·10 활도·경도·11 로 | 자루미·후작·작·12 후 · 최·젊도<sup>13</sup> 최도<sup>14</sup> || XXIX 49.

19

माठेमा-तु. मुद्दार्य स्तु. स

 الم
 الم</t

एकान्त $^1*$ निन्दितः $^2$  पुरुषः $^6$  एकान्तं $^4$  \* वा $^3$  \* प्रशंसितः $^5$  । न $^{11}$  अभूद् $^{10;12}$  भविष्यति $^{13;15}$  च नो $^{14}$  न $^9$  चाप्येतर्हि $^7$  विद्यते $^8$  ॥

20

हे.केर., रु., रं., यंचा.रंचा., है। कें.चंड्र, चंड्रं, रं., यंच.रं. थं., पंचेंर., केंट्र, केंट शैलो<sup>2</sup> यथा<sup>1</sup> अपि \*एकघनो<sup>3</sup> वायुना<sup>4</sup> न<sup>6</sup> प्रकम्पते<sup>5</sup> । एवं<sup>7</sup> निन्दा<sup>9</sup>प्रसंशाभिग्<sup>3</sup> न<sup>13</sup> \* कम्पन्ते<sup>12</sup> हि पण्डिताः<sup>10</sup> ॥

11 牙.

21

श्रायः । मारःमीः इ.३ सेर्पः ।

ल. १ सुन. इंच. चा.म. लूरे ।

५ऊँ८:य:पश<sup>-1</sup> मूॅल<sup>-11</sup> यहक्रय<sup>-13</sup> हे<sup>13</sup> ।

हे.चा.14 श्रीश.12 मिट.16 श्रेर.12 प्रंश.18 श्रीबे.18 श्रीबे.18 श्रीबे.18

यस्य $^2$  मूलं $^3$  क्षितो $^1$  नास्ति $^4$  पर्णा $^5$  नास्ति $^6$  \* तथा लता $^7$ । तं $^{13}$  धीरं $^{12}$  बन्धनान् $^{10}$  मुक्तं $^{11}$  को $^{15}$  नु $^{14}$  \* निन्दितुम् $^{17}$  \* अर्हिति $^{18}$  ॥ 8 कुतः. 9 अस्ति.  $_{16}$  अपि.  $_{19}$  न.

22

झ.लेस., यट्ट., चंट., लूब. यश ।

श्रीतःसः व वतःसद्धः वतःसः दिवः ।

 $75.57^{14}$  55.15 WC.16 \$1.17  $$7.5^{18}$  || XXX. 32.

यन्  $^4$  च्र $^6$  काम $^2$ सुखं $^3$  लोके $^1$  यन् $^9$  चापि \*दिविजं $^7$  सुखम् $^8$ । तृष्णा $^{10}$ क्षय $^{11}$ सुखस्य $^{12}$  एतत् $^{13}$  कलां $^{15}$  न $^{17}$  अर्घति $^{18}$  षोडशीम् $^{14}$ ॥  $^5$  श्रस्ति.  $^{16}$  श्रिप.

23

त्रें पाउन मी ' की न्यान ' ।

त्रें पाने प्राप्त ' निकास ' प्राप्त ' ।

त्रें पाने प्राप्त ' विकास प्राप्त ' ।

प्राप्त ' प्रिप्त प्राप्त ' विकास प्राप्त प्राप्त ।

सुसुखं वत ' जीवाम हिंसकेषु किहिंसकाः ।

हिंसकेषु मनुष्येसु \* विहरामो हिंसकाः ॥

24

มี ฐ เพ. รุฑ 1 รถ 2 สมิพ พ. 3 พูธ 1 เ ธาณ 5 ซิ เพธ 16 ซิ ฑ เฉา 7 พิรุ 8 | ธาณ 9 พุธ รุฑ 10 ซิ 11 พิรุ ร สม 12 | พิ พัฒ 13 ผิส รุ สริ รสร 14 ผิช 15 || XXX. 49.

सुसुखं $^{14}$  बत $^{13}$  जीवामो $^{15}$  येषां $^{10}$  नो $^9$  नास्ति $^{12}$  किञ्चन $^{11}$  । मिथिलायां $^1$  दहामानायां $^3$  न $^8$  नो $^5$  दहाति $^7$  किञ्चन $^6$  ॥

2 प्र<sub>or</sub> सु. 4 ऋपि.

25

माइट.चर.२५५४.१ ७६. लट.च.३ २८.। माइट.चर.२५४.१

दुर्निर्म्रहस्य $^1$  लघुनो $^2$  यत्र $^3$ श्काम $^4$ निपातिनः $^5$  । चित्तस्य $^6$  दमनं $^7$  साधु $^8$  चित्तं $^9$  दान्तं $^{10}$  सुख $^{11}$ आवहम् $^{12}$  ॥

26

표치·⑪·¹ 환덕·둧·² 씨돗·³ 저희 \* 형 |
때국·재⑪দায়·⁵ 씨돗· 육· 대중·莊· 6 씨저 |
레시·퉁·² 씨돗·8 ㅈབ་돗ང་བ་씨য়॰ |
레시·퉁·² 씨돗·8 ㅈབ་돗ང་བ་씨য়॰ |
라시·리 য়য়·¹¹ 씨ང་ན·¹² 및য়·¹³ 僩ང་¹⁴ ཚང་¹⁵ |
국·씨য়·¹ 戌·¹² 육· བད་བ੶¹৪ ฐབ¹॰ |
대리·য়·²॰ 흩য়་སུ་ངབང་བ་ལ॥ রব॰॰ | XXXI. 25.

मनः  $^3$ पूर्व $^2$ ङ्गमा $^4$  धर्मा $^1$  मनःश्रेष्ठा $^6$  \* मनोभवाः $^5$  | मनसा $^8$  हि प्रसन्तेन $^9$  भाषते $^{10}$  वा $^{11}$  करोति $^{13}$  वा $^{12}$  | ततस् $^{16}$  \* ते $^{17}$  सुखम् $^{18}$  \* अन्वेति $^{19}$  छाया $^{20}$  इव $^{22}$  हानुगामिनी $^{21}$  || 7 यदि.  $^{14}$  श्रिप.  $^{15}$  युक्तम्  $^{0r}$  उचितम

## ॥ सदसः मुक्षः गुः क्षुदः दाः विशः मुः नदोः क्षुदः दनाः केदः द्या ॥ श्रुद्धचरितं नाम महाकाव्यम् ॥

॥ त्रोतुः तुमाःयति ॥ ॥ षष्ठः सर्गः॥

1

ই.४४., ४ मॅं.१४ मे. ३. मेड्डमंश्रातर में सर्थ.तर. चेर.तपु.४ लिट.३ १ श्र.४। १.४४., ४४., ५४., १ श्र.४। १.४४., ४४., १४., १

तत $^1$  \*मुहूर्ते $^5$  ऽभ्युदिते $^1$  जगचश्चुषि $^2$  भास्करे $^3$  । भार्गवस्य $^7$ आश्रमपदं $^8$  स $^{11}$  ददर्श $^{12}$  नृणां $^9$  वरः $^{10}$  ॥

6 -माले.

2

র্র্রি'ধ্ব'' নাঙূ দ'র্মান্ত হ' দ্বাশ' বি না দ'ঙ্গিনা '

न् चित्रान्त वश्च हिन्दू। कितार्थ द्वा च्वा च्या अभवत्। 1 विश्वान्त 1 द्वा प्रम्वत्। 1 विश्वान्त 1 द्वा प्रम्वत्। 1 विश्वान्त 1 द्वा पर्ष्य द्वा कित्रान्त 1 द्वा प्रम्वत्। 1 विश्वान्त 1 द्वा पर्ष्य द्वा कित्रान्त 1 द्वा कित्र कित्रान्त 1 द्वा कित्रान 1 द्वा कित्रान्त 1 द्वा कित्रान 1 द्वा कित्रान्त 1 द्वा कित्रान्त 1 द्वा कित्रान्त 1 द्

3

रे'वै' मुनाश'य' शेर्'र्व' र्दा' ।

रिण्त' श्वा' अर्केर्'यते र्द्व' केर्' हेर्' रूट' ।

रूट्यो' विश्वा' वश्वा' वश्वा' वश्वा' ।

रूट्यो' विश्वा' वश्वा' वश्वा' वश्वा' ।

रूट्यो' विश्वा' वश्वा' वश्वा' वश्वा' ।

स $^1$  विस्मय $^2$ श्रीनवृत्त्यर्थं $^3$  तपः $^5$ पूजार्थम् $^7$  एव $^8$  च $^{4+9}$  । स्वां $^{10}$  चानुवर्तितां $^{11}$  \* रक्षत्र् $^{12}$  अश्व $^{13}$ पृष्ठाः $^{14}$  अवातरत्  $^{15}$ ।।

4

पर्ये.त.त.न. थु. श्रिस्याप्त्र्याः ॥ ट्रिस्यरः प्रम्रः, ७४४., २५., २८., १ १ मिटः, १ स्थाःम्रास्यः, १ स्थितः, १ स्थाः सर्वे.तरः, प्रम्रः, ७४४., १

अवतीर्य $^1$  च $^2$  प्रपर्श $^3$  निस्तीर्ण $^8$ मिति $^9$  वाजिन $^{10}$  | छन्द्रमं $^{12}$  च $^{11}$  अब्रवीत् $^{13}$  प्रीतः $^4$  स्नाप्यत्र्  $^6$  इव $^9$  चक्षुषा $^5$  ||

5

इमं $^1$  ताक्ष्यं $^2$ उपम $^3$ जवं $^4$  तुरङ्गम् $^5$  अनु\*गच्छता $^6$  । दिशता $^{14}$  सौम्य $^{11}$  मद् $^{12}$ भक्तिर् $^{13}$  विक्रमश् $^9$  च $^{10}$  \*अयम् $^7$  आत्मनः $^8$  ॥

6

यस्तर उर् करा हें दे "मालक" स्रोत माट कर के निकार के निक

\*सर्वथा $^1$  अस्मि $^4$  अन्य $^3$ कार्यों $^2$  5पि $^5$  गृहोतो $^8$  भवता $^6$  हृदि $^7$  । भतु $^{^510}$ स्त्रोहश्च $^{11}$  यस्य $^9$  अयम् $^{12}$  \* ईदृशः $^{13}$  शुद्ध $^{14}$  एव $^{15}$  च ॥

7

वुषायासेरायाः वुषायाः व्राह्मवः । वुषायासेरायाः वुषायाः व्राह्मवः । मीश्रासाज्ञदाः रहाः वैश्वासाः है। हिर्न प्रतः । संस्थेरः १० क्रेन पर नगर ।।

 अभक्तो¹ ऽपि समर्थो² ऽस्ति³ निःसामर्थ्यो⁴ ऽपि भक्तिमान्⁵। भक्तिमांश् $^6$  च $^7$  एव शक्तश् $^8$  च दुलंभस् $^{11}$  त्वद्विश्वो $^9$  \* भुवि $^{10}$   $\parallel$ 

रे.बुर. समाम. इष्ट्रेय दे. असे । हिर्नि: णुँ ' वर्नेश' वै' यर्ना ' र्नाद वर्ने न्दःबुदः १ हिँदः गुः । वस्रमः सः । दर्भः प्ट्य .चै.पाश .13 मीट .14 मोलेथ .पॅ.ब्रीस्माश 12 ॥

त $\mathfrak{q}^1$  प्रीतो $^8$  ऽिस्म $^7$  तत्र $^5$  अनेन $^6$  महा $^3$ भागेन $^2$  कर्मणा $^4$  । ट्टस्यते मिय भावो $^{11}$  Sयं $^{12}$  फलेभ्यो $^{13}$  Sपि $^{14}$  पराङ्मुखे $^{15}$   $\parallel$ 

10 तव.

मु.च्.ा पर्यक्ष.चि.जा. व्यवसाराष्ट्रः । शर्वर ह्ये प्रश्नः क्षेत्रः व्यादः मीशः क्षेत्रः । हुँ ग.प. 8 र ट. मी. 9 भी. मूं 10 लट. 11 यत. क्रेर. 13 यह ता. 13 श्री वर. 14 मूर 15 को  $^6$  जनस्य $^1$  फल  $^3$  श्वस्य $^3$  न  $^7$  स्यादिभमुखो  $^4$  जनः  $^5$  । परो  $^{13}$  भवति  $^{15}$  भू यिष्ठ  $^{12}$  स्व $^9$  जनो  $^{10}$  ऽपि  $^{11}$  विषयं ये  $^8$  ।  $^{14}$  जनः .

10

होत्रप्रसेत्रप्र<sup>12</sup> द्वर्र् देवर्ष्ट्र विष्ट । स्थित्रप्रसेत्र दसस्यप्रस्य क्षेत्रप्र । सेत्रप्रसेत्र प्रसंस्यस्य क्षेत्रप्र । सेत्रप्रसेत्र प्रसंस्यस्य क्षेत्रप्र ।

कुल<sup>1</sup>अर्थं <sup>2</sup> धार्यते <sup>4</sup> पुत्रः <sup>3</sup> पोष <sup>5</sup> अर्थं <sup>6</sup> सेन्यते <sup>8</sup> पिता <sup>7</sup> । आशया <sup>9</sup> श्किब्यति <sup>10</sup> जगन् <sup>11</sup> नास्ति <sup>14</sup> निष्कारणा <sup>12</sup> स्वता <sup>13</sup> ॥

11

स्तर्भः वर्ष्ट्रः हरः स्त्र्रः वर्ष्ट्रः वर्षः ।

प्रमाःमीः र्मादः हेरः स्त्रेरः य्रामाद्रः प्रसः ।

प्रमाःभीः र्मादः हेरः य्रोरः स्त्राह्रः प्रमः ।

प्रमाःभीः वर्ष्ट्रः प्रदेः ।

प्रमाःभीः वर्ष्ट्रः प्रदेः ।

किम् उक्षाः वर्षः संक्षेपात् संप्राप्तोः उस्मीप्सितं वनं वनं ।

निवर्तस्वः अश्वम् अव्याद्यः संप्राप्तोः उस्मीप्सितं वनं वनं ।

14 अहम्.

13 च.

चीर्ट:10 श्रीस्टास्ट प्रस्ता: वित्तः । चीर्वः वैस्ट : गूर्वः वर्षः चीर्वः वर्षः । हैसः सुः चर्ष्यसः । गूर्वः वर्षः चीर्वः वर्षः । वैदः वैस्ट : सुर्वः वर्षः । वैदः वैस्ट : सुर्वः । वैदः : सुर्वः : सुर्वः : सुर्वः : सुर्वः : सुर्वः : ।

इति $^1$  उक्तृ $^2$  स $^5$  महा $^4$ वाहु $^3$ रनुशंस $^6$ चिकीषंया $^7$  । भूषणानि $^8$  अवमुच्य $^9$  अस्मै $^{12}$  सन्तप्त $^{10}$ मनसे $^{11}$  ददौ $^{13}$  ॥

13

मुकुटाद् $^1$  दीप्त $^4$ वर्ष्माणं $^5$  मणि $^2$ मादाय $^6$  भास्तरं $^3$  । ब्रुवन् $^{13}$  वाक्यम् $^{11}$  इदं $^{12}$  तस्त्यौ $^{14}$  सादित्य $^7$  इव $^9$  \* मन्दरः $^8$  ॥

<sup>10</sup> सः.

14

 गुन नशानि द्वारा विज्ञान्यो विज्

<sup>4</sup> श्रवसरे.

16

तदु $^1$  एवम् $^2$  अभिनिष्क्रान्त $^{:3}$  न $^7$  मां $^4$  शोचितुम् $^5$  अर्हसि $^6$  । भूत्वा $^{10}$  अपि $^{11}$  हि चिरं $^8$  श्लेषः $^9$  कालेन $^{12}$  न $^{14}$  भविष्यिति $^{13,15}$  ॥

17

호화·전국·성격대·건·12 레드·대화·13 회학14 비 함·경국·4 점국·경국 5 건국제·레·6 漢 7 | 제도·경국·1 당화·전국·2 선건대·건·3 형 |

ध्रुवो $^2$  यस्माच् $^1$  च विश्लेषस् $^3$  तस्मान् $^4$  मोक्षाय $^5$  मे $^6$  मतिः $^7$  । विश्रोयोगः $^{12}$  कथं $^{13}$  न स्याद् $^{14}$  भूयो $^8$  ऽिप $^9$  स्व $^{10}$ \*जनादिभिः $^{11}$  ॥

18

교비전·대·요리· 대·15 회·도덕·리<sub>13</sub> 비 회·도덕·3·회·3·일· 너夫본·대·10 교비전<sub>11</sub> | 디본네·대·4 회·도덕·2 년전·6 전·정역. 1 회·도덕·3첫도·3는 당전·6

शोक $^1$ त्यागाय $^2$  निष्कान्त $^{'3}$  न $^7$  मां $^4$ ।शोचितुम् $^5$  अर्हसि $^6$ । शोक $^8$ हेतुषु $^9$  कामेषु $^{10}$  सक्ताः $^{11}$  शोच्यास् $^{13}$  तु रागिणः $^{12}$ ॥

য়ৢ. ८४. ঢ়য়. १ अ४. १३ सम. मी स. १३ तम् । ।

हे. हेर. ३ हेर. चेर. ३ मी राज्य १ ।

हे. हेर. ३ हेर. चेर. ३ मी सम. १ ।

हे. १ सर. १ हेर. १ सम. १ मी सम. १ ।

हे. १ सर. १ हेर. १ सम. १ मी सम. १ ।

अयं $^1$  च $^2$  किल्ठ $^4$  पूर्वेषाम् $^3$  अस्माकं $^5$  निश्चयः $^6$  \* स्थिरः $^7$  । \* इति $^8$  दायाद $^9$ भूतेन $^{10}$  न $^{12}$  शोच्यो $^{11}$  ऽस्मि पथा $^{13}$  व्रजन् $^{14}$  ॥

20

কুন্নেন্ অচাৰ মান মান জুবার বু ॥ বুন্নী, কুনানি, বুনার্, আচার, কু। বুন্নী, কুনানি, বুনার্, আচার, কু। স্থানি, প্রথমগানা, বুনার্, মান, জুবার, বু।

भवन्ति $^5$  ह्यर्थ $^3$ दायादाः $^4$  पुरुषस्य $^1$  विपर्यये $^2$  । पृथिन्यां $^6$  धर्म $^7$ दायादा $^8$  दुर्लभास् $^{10}$  तु $^9$  न $^{12}$  सन्ति $^{13}$  वा $^{11}$  ॥

21

माट प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप

ष्ट्र्य.प्त.<sub>11</sub> र्यंत्र.धुरं.<sub>13</sub> थ. लुबं.<sub>13</sub> ब्र् ॥ ब्रुंचा.<sub>8</sub> ग्रीट. चाल्य्.चर.मीर.त.बं<sub>10</sub>।

यद् $^1$  अपि $^2$  स्यादसमये $^4$  यातो $^6$  वनम् $^5$  असौ $^3$  इति $^7$ । अकालो $^{12}$  नास्ति $^{13}$  धर्मस्य $^{11}$  जीविते $^8$  चश्चले $^9$  सति $^{10}$  ॥

22

न्त्रें स्याप्त के के के निष्ट के न्त्र के निष्ट के निष्

तस्माद् $^1$  अद्य $^2$  एव $^3$  मे $^4$  श्ले यर् $|^5$  चेतव्यम् $^6$  इति $^7$  निश्चयः $^8$  । जीविते $^{13}$  को $^{15}$  हि विश्लम्भो $^{14}$  मृत्यौ $^{10}$  प्रत्यर्थिनि $^{11}$  स्थिते $^{12}$  ॥  $^9$  सः

23

ৰ্ ব<sup>1</sup> ন্ত্ৰিন্ট্ৰ<sup>1</sup> ন্মান্ত্ৰ্য । শান্ত্ৰিন<sup>1</sup> ন্ত্ৰিন্ট্ৰ<sup>1</sup> ন্ন্ৰ্না<sup>1</sup> ন্ত্ৰিন<sup>1</sup> ন্ ই'লুন<sup>1</sup> বন্দা<sup>1</sup> কি নি<sup>1</sup> নি<sup>1</sup> নি<sup>1</sup> নি<sup>1</sup> নিলুন<sup>11</sup> কিন্তু<sup>11</sup> নিন্ত্ৰিন<sup>13</sup> । নিলুন<sup>11</sup> কিন্তু<sup>11</sup> নিন্ত্ৰিন<sup>13</sup> । \* एवमादि $^3$  त्वया $^2$  सौम्य $^1$  विज्ञाप्यो $^6$  वसुधा $^4$ अधिपः $^5$  । प्रयतेथास् $^{13}$  तथा $^{11}$  चैव $^{12}$  यथा $^7$  मां $^8$  न $^9$  स्मरेंद् $^{10}$  अपि ॥

24

अपि $^2$  नैर्गुण्यम् $^4$  अस्माकं $^3$  वान्यं $^8$  नर $^6$ पतौ $^7$  त्वया $^5$  । नैर्गुण्यात् $^9$  त्यज्यते $^{11}$  स्नेहः $^{10}$  स्नेह $^{12}$ त्यागान् $^{13}$  न $^{15}$  शोन्यते $^{14}$  ॥  $^1$  अन्यत .

25

रि.से... कूच., पर्. अ ह्या.मीर.पश् । पर्ये.स., मर्टि.पश्, क्या.मीयश्, खुट.। सकु.सश्, सर्टे.तपु, क्या.मेश्या. ॥

\* इति¹ वाक्यम्² इदं³ श्रुत्वा⁴ छन्दः⁵ सन्ताप६विक्कवः¹ ।
 बाष्प<sup>8</sup>प्रथितया<sup>9</sup> वाचा¹⁰ प्रत्युवाच¹³ \* कृत¹²अञ्जिछः¹¹ ।।

क् चूर्यु , ७ प्रमास्त्र न माकेश प्रसिद्ध । माकेश पान प्रमास प्रम प्रमास प्रम प्रमास प्रमास

यन्त्राः शेक्षसः । ३ ५२ · 14 त्युरः यः दे 15 ॥

अनेन $^7$  तत्र $^2$  भावेन $^3$  बान्धव $^4$ आयास $^5$ दायिना $^6$  । भर्तः $^1$  \* सीद् $\hat{\mathbf{h}}^{15}$  मे $^{12}$  वित्त $^{13}$  नदी $^8$ पङ्क $^9$  इव $^{11}$  द्विपः $^{10}$  ॥

। १६म्.

27

व्रिंग्णुं देशसः दर्भन्न सुर्वः

शुःभी ⁴ सक्रीसा विमुहासा सेहा ।

झेन्यश्रुष्यश्चान्यात्रः क्षेत्राया विष्

नहें नरा १३ तम्बारा सः । । क्रिंग हे । १ निर्मा ।

कस्य $^4$  न $^7$  उत्पाद्येद् $^6$  वाष्पं $^5$  निश्चयस् $^2$  ते $^1$  ऽयमीद्वशः $^3$  । अयो $^8$ मये $^9$ ऽपि $^{11}$  हृद्ये $^{10}$  \* किं $^{15}$  पुनः स्नेह $^1$  $^2$ विक्कवे $^{13}$  ॥

 $^{14}$  कथय.  $^{15}$  किम्.  $^{16}$  प्रयोजनम् .

28

म्बितासेन्। स्टामी स्टाप्ते ।

नैवर्तुःमलिविः वुः दिनः मारःव ।

म्पाट.र्यय.<sub>11</sub>थचाश.णी.<sub>15</sub> थ.<sub>13</sub> चाट.थ<sub>14</sub> ॥ मी.र्यप्र.<sub>4</sub> शी.सी.<sub>8</sub> ब्र्.च.<sub>8</sub> थ्य<sub>10</sub>।

विमान $^1$ शयन $^2$ अर्ह $^3$  हि सौकुमार्यम् $^4$  इदं $^5$  क $^6$  च। खर $^9$ दर्भ $^7$ अङ्कुर $^8$ वती $^{10}$  तपो $^{11}$ वन $^{12}$ मही $^{13}$  क $^{14}$  च॥

29

ন্ত্র্নিট্রা ন্বর্বর্বার্থ ব্রুল্বর্থ দুর্গ ব্রুল্বর্থ দুর্গ ব্রুল্বর্থ দুর্গ বর্ণ বর্ণ দুর্গ দুর্গ বর্ণ দুর্গ বর্ণ দুর্গ বর্ণ দুর্গ দুর্

श्रुत्वा $^3$  तु $^4$  न्यवसायं $^2$  ते $^1$  यद् $^6$  अश्वो $^5$  ऽयं $^9$  मया $^7$   $^8$ हतः । बळात्कारेण $^{12}$  तन् $^{11}$  नाथ $^{10}$  \* दैवेन $^{13}$  \*एव $^{15}$  अस्मि कारितः $^{14}$  ॥

30

कथं $^{8}$  ह्यात्म $^{5}$ वशो $^{6}$  जानन् $^{7}$  व्यवसायम् $^{2}$  इमं $^{4}$  तव $^{1}$ । उपानयेयं $^{9}$  तुरगं $^{10}$  \* शोकं $^{14}$  कपिल $^{12}$ वस्तुनः $^{13}$   $<math>^{11}$   $^{3}$  निश्चितम्.  $^{11}$  अक्षम्.

31

तन् $^{14}$  न $^{16}$  अर्हसि $^{15,17}$  महा $^{12}$ वाहो $^{13}$  विहातुं $^{11}$  पुत्र $^9$ ळाळसं $^{10}$  । स्निग्धं $^6$  वृद्धं $^7$  च $^8$  राजानं $^5$  सद् $^2$ धर्मम् $^3$  इव $^4$  नास्तिकः $^1$ ।।

32

हु-क्र-14 नहेन-नर-15 वेक्-16 क्र-17 क्षेत्र ॥

इस-क्र-१ नहेश-नर-15 वेक्-16 क्र-17 क्षेत्र ॥

इस-क्र-१ नहेश-नर-15 वेक्-16 क्र-17 क्षेत्र ॥

सं $^6$ ःवर्धन $^7$ परि $^8$ श्रान्तां $^9$  द्वितीयां $^{10}$  तां $^{12}$  च $^{13}$  मातरं $^{11}$ । \* देव $^{14}$  न $^{17}$  अर्हसि $^{16,18}$  विस्मर्तुं $^{15}$  रुत $^3$ ध $^4$  इव $^5$  सत् $^1$ कियां $^2$ ॥

स.बुट.मुझ. वु. रतात. इंच. वर्षेय. पर्वेय. য়য়.स्. वेश.स.३ ल्य.२४.कं.४४.१ ইনাম: °বৰ্ব : ° বৰ্না হৈছে : । বৰ্ম 'ৰ্না মানা । झ.स<sup>.13</sup> ८र्देर.तर.<sub>13</sub> द्रंश.<sub>14</sub> श.<sub>12</sub> लेवे<sub>14</sub> ॥

बाल $^5$ पुत्रां $^6$ गुणवतीं $^7$  कुल $^8$ स्ठाघ्यां $^9$  पति $^{1\,0}$ व्रतां $^{11}$   $_1$ दैवोम्<sup>12</sup> अर्हसि<sup>14</sup> न<sup>15</sup> त्यक्तुं <sup>13</sup> क्लोवः प्राप्ताम् <sup>3</sup> इव श्रियं <sup>2</sup> ॥

34

বর্ষনাধার্থে., ধাধার্,, মানাধারে ৮ছুർ, । श्रेय.मेच्यास. कुर्स. इ.सं. ८हूब.सर्ट. १ शक्र्मे . । বৰুধ্নে:রখন্থ্য মুনাধ্য., পত্ত্নাঁ.10° বৰুধ্যা । तुंश.य<sup>.12</sup> ८र्देर.यर.<sub>13</sub> द्रंश.<sub>14</sub> भ.<sub>12</sub> स्पेर्<sub>16</sub> ॥

पुत्र<sup>•2</sup> याशोधरं<sup>3</sup> श्लाब्यं¹ यशो⁴धर्म⁵भृतां<sup>6</sup> वरः<sup>7</sup> । बालम्<sup>12</sup> अर्हसि<sup>14</sup> न<sup>15,16</sup> सक्तुं <sup>13</sup> न्यसनी<sup>8</sup> इव<sup>11</sup> उत्तमं <sup>10</sup> यशः <sup>9</sup> ॥

र्डे 'हें.1 माहेब., रूट., चील. हूर., रूप। पर्नेर पः केर 'र्' हि मूर्या अहरी ।

प्तर्मा<sup>-10</sup> तर्मेश्वर्भः ने<sup>-11</sup> विर्-<sup>12</sup> ल्यश्वर्<sup>13</sup> ।

अथ $^1$  बन्धु $^{'2}$  च $^3$  राज्यं $^4$  च $^3$  त्यक्तुम् $^{5,7}$  एव $^6$  कृता $^9$  मितिः $^8$  । मां $^{15}$  न $^{18}$  अर्हसि $^{17,19}$  विभो $^{14}$  त्यक् $^{'16}$  त्वत् $^{12}$ पादौ $^{13}$  हि गितिर् $^{11}$  मम $^{10}$  ।।

36

न्त्रि:तु:1 वै: प्रवेश:2न=:3 प्ववः 1 हिंद्-वै: द्वावःयर:6 ह्र्र-व्यः7 शुः । शे:धेश:9 क्वाःयदे:10 शेशश:क्रीश:11 वै । मूर्ट-ट्र-12 द्वांचर:13 व्यःच:14 शेद्-15 ॥

न<sup>15</sup> अस्मि यातुं<sup>13</sup> पुरं<sup>12</sup> शक्तो<sup>14</sup> दह्यमानेन<sup>10</sup> चेतसा<sup>11</sup>। त्वाम्<sup>5</sup> अरण्ये<sup>6</sup> परित्यज्य<sup>7</sup> सु<sup>3</sup>मित्र<sup>2</sup> इव<sup>4</sup> राघवं<sup>1</sup>॥ 8 A particle used after s,

37

किं $^7$  हि वक्ष्यिति $^8$  राजा $^5$  मां $^6$  त्वद् $^1$  \* ऋते $^2$  नगरं $^3$  \* गतं $^4$  । वक्ष्यामि $^{15}$  उचित $^{12}$ दर्शित्वात् $^{13}$  किं $^{14}$  तव $^9$ अन्तःपुराणि $^{10}$  वा $^{11}$  ॥

38

यद् $^1$  अपि $^2$  आत्थ $^7$  अपि $^4$  नैर्गुण्यं $^3$  \* वास्यं $^6$  नरपतौ $^5$  इति । किं $^{14}$  तद् $^{13}$  वक्ष्यामि $^{15}$  अभूतं $^{12}$  ते $^{11}$  निर्दोषस्य $^8$  मुनेर् $^9$  इव $^{10}$  ॥

39

डे.ज., १८.तर.10 उश्च.त.11 श्री, ॥ वर्च.कु. च्राथ.तर. चीर.त. लूश्च. । इ.क्.१८.यवश. श्रुभश.मीश. है।

हृद्येन $^2$  सलज्जेन $^1$  जिह्नया $^3$  \* सज्जमानया $^4$  । अहं $^5$  यदि $^6$  अपि $^7$  वा ब्रूयां $^8$  कस् $^{12}$  तच् $^9$  छुद्धातुम् $^{10}$  अहंति ।। $^{11}$ 

यो¹ हि चन्द्रमसस् $^2$  तैक्ष्णयं $^3$  कथयेच् $^4$  छुद् $^5$ द्धीत $^6$  वा $^7$  । स $^{11}$  दोषांस् $^{12}$  तव $^8$  दोष $^9$ ज्ञ $^{10}$  कथयेच् $^{13}$  छुद् $^{14}$ द्धीत $^{15}$  वा $^{16}$  ।।

41

हुमानु देश शुप्त है पर स्था विषय स्था विष्य स्था विषय स्था विषय स्था विषय स्था विषय स्था विषय स्था विषय स

सानुक्रोशस्य $^2$  सततं $^1$  नित्यं $^3$  करुण $^4$ वेदिन: $^5$ । स्निग्ध $^6$ त्यागो $^7$  न $^9$  सदूशो $^8$  निवर्तस्व $^{10}$  प्रसीद् $^{12,13}$  मे $^{11}$ ॥

42

ट्रेंब.तपु. कु. प्रवे. वेंब. तपु. । ट्रेंब. तपु. कु. प्रवे. वेंब. तपु. ।

43

त्रुक् रयः विद्याः द्राप्ट द्रिष्ट द्राप्ट द्रापट द्

44

न्या. क्या. क्या. व्यक्त. त्या. त्य

स्वजनं $^4$ ः यदि $^1$  अपि $^2$  स्नेहान् $^3$  न $^8$  त्यजेयं $^9$  मुमुक्षया । सृत्युर् $^{10}$  अन्योन्यम् $^{11}$  अवशान् $^{12}$  अस्मान् $^{13}$  संत्याजियष्यिति $^{14}$  ॥  $^6$  श्रहम्.  $^7$  स्वयं.

45

য়ৢ৾৾৾ २ प्र. । য়ৢ৾ ३ प्रति २ য়्मा प्रस्था मी ४ ।

स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्त्र । स्

महत्या $^2$  तृष्णाया $^1$  दुःखैर् $^3$  गर्मेण $^4$  अस्मि $^6$  यया $^5$  धृतः $^7$  । तस्या $^{11}$  निष्फल $^8$ यत्नायाः $^9$  क $^{13}$  अहं $^{12}$  मातुः $^{10}$  क $^{16}$  सा $^{15}$  मम $^{14}$  ॥  $^{17}$  भवित  $^{and}$  भवामि.

46

हुआत्रर. 13 प्रचलात्रपु. 13 श्राच्य. 14 सूब. 12 ब्रा स्ट्राच्य. 1 स्ट्रिंग. विष्य. 14 सूब. 15 ब्रा स्ट्राच्य. 1

वास $^4$ नृक्षे $^5$  सम् $^6$ आगम्य $^7$  विगच्छन्ति $^8$  यथा $^1$  अग्रड $^2$ जाः $^3$ । नियतं $^{12}$  विप्रयोग $^{13}$ अन्तस् $^{14}$  तथा $^9$  भूत् $^{10}$ समागमः $^{11}$ ।।  $^{15}$  भवति.

토·영조·1 월국·독회회·2 유독제·대조·6 유립국·대조 7 | 국·영조·3 유독·대조·6 유립국·대조 7 | 국·영조·3 유독·대조·6 유립국·대조 7 |

समेत्य $^3$  च यथा $^1$  भूयो $^4$  वि $^6$  अपयान्ति $^7$  चलाहकाः $^2$  । संयोगो $^9$  विप्रयोगश् $^{11}$  च $^{10}$  तथा $^8$  मे $^{12}$  प्राणिनां $^{14}$  मतः $^{15}$  ॥  $^5$ ,  $^{13}$  च

48

माट सुँर. चुँर. व. वहमा हेव. व दिन । नह्मु शावश क्रा. इसायर. त्युयायः क्षे । ने सुँर. इसायर. त्युयायः क्षे । न्यामी ने केर. व व्यक्त ने साथ क्षे । यहमा सी क्षे क्षे क्षे क्षे विष्ठस्य क्षे परस्परं ।

19

ममत्वं 10 न 12 क्षमं 11 तस्मात् र स्वप्नभूते 8 समागमे 9 ॥

स्वरुवमास्त्रेश. देन स्थायर त्यायः ।

र्गीर.च.10 भ.लुबे.11 श्रुंश. थु.13 रेम्स्रा.॥ चाबेबे.e रेट.1 चाबेबे.म्री.इ रचिताचर.७ थे।

सहजेन $^4$  वियुज्यन्ते $^5$  पर्ण $^2$ रागेण $^3$  पाद्पाः $^1$  । अन्येन $^6$  अन्यस्य $^8$  विश्लेषः $^9$  किं पुनर् $^{12,13}$  न $^{11}$  भविष्यति $^{10}$  ॥

50

तर् $^1$  एवं $^2$  सित $^3$  सन्तापं $^5$  मा $^6$  कार्षीं: $^7$  सौम्य $^4$  गम्यतां $^8$ । सम्बते $^{12}$  यिद् $^9$  तु $^{10}$  स्नेहो $^{11}$  गत्वा $^{13}$  अपि $^{14}$  पुनर् $^{15}$  आवज $^{17}$ ॥  $^{16}$  अपि

51

मिं से उना था. १ हें सं. १ नुस्र स्तर । रोर : क्षुते. १ नाले ५ . १ क्षे से स्तर । रोर : अट १ नहें सं. १ वें द लेगा । रोर : यहें सं. १ वें द लेगा । रह : 1 । रोर : यहें सं. १ वें द लेगा । १ क्षे सं. १ । ब्र्याश् $^{15}$  च अस्मत् $^1$ कृत $^3$ अपेक्षं $^2$  जनं $^6$  कपिल $^4$ वस्तुनि $^5$  । त्यज्यतां $^{10}$  तद् $^7$ गतः $^8$  स्ने हः $^9$  श्रूयतां $^{14}$  च $^{11}$  अस्य $^{12}$  निश्चयः $^{13}$  ॥

52

때다. 4.12 상업적. 대조.16 업립조. 대.13 됐지. 18 대조선. 18 상업적. 1.1 성도. 13 보고 14 1 대단. 12 상업적. 14 1 전문. 12 상업적. 14 1 전문. 12 상업적. 14 1 전문. 15 상업적. 15 상업적. 16 성업적. 16 성업적. 17 상업적. 18 전쟁적. 18 성전적. 1

क्षिप्रम् $^7$  एष्यति $^8$  वा $^6$  कृत्वा $^5$  जरा $^1$ मृत्यु $^3$ क्षयं $^4$  किल $^9$  । अकृत $^{14}$ अर्थो $^{13}$  निर् $^{11}$  आरम्भो $^{10^712}$  निधनं $^{16}$  \* यास्यति $^{17}$  इति वा $^{15}$  ॥

<sup>2</sup> च. <sup>18</sup> ब्र्हि <sup>or</sup> ब्र्याः.

53

इति $^1$  तस्य $^2$  वचः $^3$  श्रुत्वा $^4$  कन्थकस् $^5$  तुर $^6$ ग $^7$ उत्तमः $^8$ । जिह्नया $^9$  लिलिहे $^{11}$  पादौ $^{10}$  वाष्पम् $^{12}$  उष्ण $^{13}$  मुमोच $^{14}$  च॥

इ.स. २८. इ. च्या. पुरा. इसा. १ चाल्य. पुरा. १ १ . च्या. पुरा. १ स्या. चीर. १ १ । इ.स. १ १ . च्या. पुरा. १ स्या. चीर. १ १ । इ.स. १ १ . च्या. पुरा. १ स्या. मीरा. १ ।

जालिना $^1$  स्वस्तिक $^3$ अङ्केन $^4$  चक्र $^5$ मध्येन $^6$  पाणिना $^7$ । आममर्श $^{10}$  कुमारस् $^8$  तं $^9$  बभाषे $^{13}$  च वयस्य $^{11}$ वत् $^{12}$ ॥  $^2$  च.

55

बुर-तु-13 प्रवश्चर-1 सक्ष-अ-2 स-3 प्रदेश-क्ष- । रुस-प्रत्र- हे-केन- प्रत्-10 ह्य-प्र-11 प्रत्या । व्य-प्रत्-13 प्रवश्चर-14 व्यक्ष-प्र--15 प्रमुद्दा । व्य-प्रत्-13 प्रवश्चर-14 व्यक्ष-प्र--15 प्रमुद्दा ।

मुश्च $^4$  कन्यक $^1$  मा $^3$  वाष्पं $^2$  दर्शिता $^8$  इयं $^7$  सद् $^5$ अभ्वता $^6$  । मृष्यतां $^9$  स $^{15}$ फलः $^{14}$  शीघ्र $^{13}$  श्रमस् $^{11}$  ते $^{10}$  Sयं $^{12}$  भविष्यति $^{16}$  ॥

56

माश्चरमी. स्त.मी. कु. इं.सू. व्यूर. स्वूर. स

교대·경·10 떠다.구메·1대학생·대·3 교환생·대·3 기상 교육 교육·대·3 기상 교육 교육·대·4 교육·대·4

मणि $^4$ त्सरं $^5$  छन्दक $^9$ हस्त $^{10}$ सं $^{11}$ स्थं $^{12}$  ततः $^1$  स $^{14}$  धीरो $^{13}$  निशितं $^3$  गृहीत्वा । $^{15}$  कोषाद् $^{19}$ असिं $^2$  काञ्चन $^6$ भक्ति $^7$ चित्र $^8$  बिळाद् $^{16}$  इव $^{18}$  आशीविषम् $^{17}$  उद् $^{20}$ बबर्ह $^{21}$  ।।

57

58

चिक्षेप $^{18}$  च एनं $^{17}$  सरसि $^{11}$  इव $^{13}$  हंस $^{^{\prime}12}$ ॥

अकेर्-पान्सर्व-पर-पर्र्-खेर-१ इसासर विण्र-धेते खेर । इन्न-पान्स-प्रस्क राज्यान्य केर्ने विष्टुर्- वि

विकीर्यमाण 14अंशुकम् 15 अन्तरीक्षे 16

ই.র্.ব.বর্ধ. ১.10 বু. ধি.ব.11 স্থ্যস্থান্ত পস্থান বিশাস বি

पूजा<sup>1</sup>भिलाषेण<sup>2</sup> च बाहु<sup>3</sup>मान्याद् <sup>4</sup> दिवौकसस् <sup>5</sup> तं<sup>7</sup> जगृहुः <sup>8</sup> प्रविद्ध<sup>6</sup>। यथावद् <sup>9</sup> पनं<sup>10</sup> दिवि<sup>11</sup> देवसङ्घा<sup>12,13</sup> दिन्यैर्<sup>14</sup> विशेषैर्<sup>15</sup> महयां च चक्रु;<sup>17</sup>॥

16 श्रार्थेः

59

मुक्<sup>13</sup> तु<sup>4</sup> अलङ्कार<sup>1</sup>कलत्र<sup>2</sup>वत्तां<sup>3</sup> श्री<sup>6</sup>विप्रवासं<sup>7</sup> शिरसम्<sup>5</sup> च कुत्वा<sup>6</sup>। दृष्ट्वा<sup>14</sup> अंशुकं<sup>13</sup> काञ्चन<sup>10</sup>हंस<sup>11</sup>चिह्नं<sup>12</sup> \* वन्यं<sup>9</sup> स<sup>16</sup> धीरो<sup>15</sup> ऽभि<sup>18</sup>चकाङ्क्ष<sup>19</sup> वासः<sup>17</sup>॥

60

ने वसः इत्यानसः तसः देश्यः ने निस्यः सः इतः स्तः वसः । निस्यः सः इतः निम्यः दर्भः स्तः स्तः स्तः स्तः वसः ।

पि.पर्सेर. टेर.स्रीमी.म्.स.२४.१० छेर.स्म्यांश.११ शह्य.तर.१५ प्रस्थाः३ रे.ज.<sub>14</sub> चे.पोट्र.<sub>12</sub> मेज.त्<sub>.16</sub> भ्रीश.ग्रीश.<sub>11</sub> शह्य.तर.<sub>18</sub> भ्रीश.ग्री ततो¹ मृग³व्याध⁴वपुर्⁵ दिवौका² भावं<sup>8</sup> विद्त्वा<sup>9</sup> अस्य<sup>7</sup> विशुद्धभावः<sup>6</sup> काषायवस्त्रो $^{10}$  ऽभि $^{12}$ ययौ $^{13}$  समीपं $^{11}$ तं<sup>14</sup> शाक्य<sup>15</sup>राज<sup>16</sup>प्रभवो<sup>17</sup> ऽभि<sup>18</sup>उवाच<sup>19</sup> ॥

∄ॅर.मैं.तु., २चु.लु, १८.इूच., २८.वूट.व्येट.व्येष.भक्ष. २८.७। तकें न वेर पते ग्वाल करें तरे के माश्रास गढ़ अप्येत में है। ने सुर-13 कि.च.18 मायाने 14 प्रेर-15 के कमारा के केन्-17 का नर्ना'म' रन र्' नुवेब'म' पर्ने पर्ने वर्ने वर्ने वर्ने के अस्य सहित् । शिवं $^2$  च $^6$  काषायम् $^3$  ऋषि $^4$ ध्वजस् $^6$  ते $^1$ न<sup>11</sup> युज्यते<sup>10</sup> हिस्त्रम्<sup>7</sup> इदं<sup>9</sup> धनुश्<sup>8</sup> च्च। तत् $^{12}$  सौम्य $^{13}$  यदि $^{14}$  अस्ति न $^{17}$  सक्तिर् $^{16}$  अत्र $^{15}$ महा<sup>•18</sup> प्रयच्छ्<sup>19</sup> इ**दम्**<sup>20</sup> इदं<sup>22</sup> गृहाण<sup>23</sup> ॥

हेर्य. त्रा. क्षेत्र. त. तर्रेट्र. क्षेत्र. त. तर्रेट्र. त. क्षेत्र. त्रा. त्रा. व पर्ने प्रेशः वित्ते स्वतंत्रः रे र्नाशः इसशः मर्शेन् रे ।

नमु-नुर-10 सब्दर्य.त.ग चाता.हे.13 पट्टेश.13 व. ट्व.14 पर्चीर.व.12। खे.स.16 रच.रे.चबुंब.ज.1, रेपोर.स्.18 ई.18 मोश्लासहूरे, ॥

> न्वाघो $^1$  ऽत्रवीत् $^2$  कामद् $^3$  \* कामसारादु $^5$ अनेन ६ विश्वास्य <sup>7</sup> मृगान् ६ निहन्मि १ । अर्थस् 14 तु शक्र10उपम<sup>11</sup> यदि<sup>13</sup> अनेन <sup>13</sup> हन्त<sup>16</sup> प्रतीच्छ<sup>17</sup> आनय<sup>20</sup> शुक्कम्<sup>18</sup> एतत्<sup>19</sup> ॥

> > <sup>15</sup> श्रस्ति.

रे'वस' रे' वे' महेंगार्' रचरे. रचित चर्लेस' । वेचार्याश्च.चेट.चष्टु. १ व.चचर . विट्याः पुटः मूर्यः हूर स्वाः । हुंचे.त.11 केट.15 मिट.13 झे.ली.14 पीथ.12 केट.16 थ्या.पंचट.11 ही । न्यार संराः नेराः क्रेन्रः व्यास्यारः व्याप्ते व्याप्ते व्याप्त्रः स्याप्तः स्याप्तः स्याप्तः स्याप्तः स्याप्तः

परेण $^3$ ,4 हर्षेण $^5$  ततः $^1$  स $^2$  वन्यं $^6$ जन्राह $^8$  वासो $^7$  ऽ'शुकम् $^9$  उत्ससर्ज $^{10}$ । व्याधस् $^{11}$  तु $^{13}$  दिव्यं $^{14}$  वपुर् $^{15}$  एव $^{16}$  बिभ्रत् $^{17}$ तच् $^{19}$  छुक्कम् $^{18}$  आदाय $^{21}$  दिवं $^{22}$  जगाम $^{23}$  ॥

12,20 एव.

दे.वश.1 महिंद.वै.2 दिर.3 वै. दे.4 श्रक्ती.2 श्रीट.य.6 ट्रेश.1 ।
दे.वश.1 महिंद.वै.12 व.यच८.13 केट.14 टिर.12 टे.पा.16 वै ।
वर्माश.वश.वीट.यपु.13 व.यच८.13 केट.14 टिर.12 टे.पा.16 वै ।
वर्माश.वश.वीट.यपु.13 केट्र.14 टिर.12 टे.पा.16 वै ।
वर्माश.वश.वीट.यपु.13 कर्मा.वीट.यपु.13 अट्ट.2 श्रीव.यप्र.21 अट्ट.2 ॥

ततः  $^{1}$  कुमारश्<sup>2</sup> च  $^{3}$  स  $^{7}$  च अश्व  $^{4}$  गोपस्  $^{-6}$  तिस्मस्  $^{10}$  तथा  $^{8}$  याति  $^{9}$  विसिस्मयाते  $^{11}$  । आरण्यके  $^{12}$  वासि  $^{13}$  च  $^{15}$  एव  $^{14}$  भूयस्  $^{-17}$  तिस्मन्  $^{16}$  अकार्ष्टा  $^{22}$  बहु  $^{20}$  मानम्  $^{19}$  आशु  $^{21}$  ।।  $^{5}$  वर.  $^{18}$  श्रिप.

65

हर क्रिया 19 मुर्ज २० किट. मार्ट मायश्र २१ माट २३ १ से २३ हे सं २४ मार्थ मार् छन्दं $^5$  ततः $^1$  स $^4$  \* अश्रु $^5$ मुखं $^2$  वि $^6$ सुज्य $^7$ काषाय $^{19}$ संविद् $^{20}$  धृत $^9$ कीितं $^{11}$ भृत् $^{12}$  सः $^{24}$  । येन $^{22}$  आश्रमस् $^{21}$  तेन $^{24}$  ययौ $^{25}$  महा $^8$ आत्मा $^7$ सन्ध्या $^{13}$ अभ्र $^{14}$ संवोत $^{15}$  इव $^{18}$  \*अदि $^{16}$ राजः $^{17}$  ॥

66

चुन्द्र., इश्चर., ह्यू, चेल.सूर., श्चात., ध्वील.सीर., ह्यू, विश्वर, ह्यू, चेल.सूर, थ्यू, प्रील.सीर., ध्वात., थ्यू, प्रील.सीर., ध्वात., थ्यू, प्रील.सीर., विश्वर, विश्

ततस् $^1$  तथा $^2$  भर्तारि $^3$  राज्य $^4$ निः $^5$ स्पृहे $^6$  तपो $^7$ वनं $^8$  याति $^9$  विवर्ण $^{10}$  \* वासिस् $^{11}$  । भुजौ $^{15}$  समुहिक्षिप्य $^{16}$  ततः स $^{14}$  वाजि $^{12}$ भृद् $^{13}$  भृशं $^{17}$  वि $^{18}$ सुकोश $^{19}$  पपात $^{21}$  च क्षितौ $^{20}$  ॥

67

প্রথানী প্রান্থ বিধানী মান্দ্র বিধানী মান্দ্র বিধানী মান্দ্র বিধানা বিধানী মান্দ্র বিধানা বিধানা

विलोक्य $^1$  भूयश् $^2$  च $^3$  हरोद् $^5$  सस्वरं $^4$  ह्यं $^7$  भुजाभ्याम् $^8$  उप $^9$ गुद्य $^{10}$  कन्थकं $^6$  । ततो $^{11}$  निराशो $^{12}$  विलपन् $^{14}$  मुहुर्मुहुर् $^{13}$  यथौ $^{16}$  शरीरेज $^{15}$  पुरं न $^{19}$  चेतसा $^{18}$  ॥

보고 : 화구·17 대학교·18 리고·19 학교·15 학교·10 전환·10 전환·1

किन्त् $^1$  प्र $^2$ द्ध्यो $^3$  वि $^5$ ळळाप $^6$  च किन्त् $^4$  किन्त् $^1$  प्रचस्खाळ $^{11}$  पपात $^9$  च किन्त् $^7$  । अतो $^{12}$  वजन् $^{13}$  भक्ति $^{14}$ वशेन $^{15}$  दुःखितश् $^{16}$  चकार $^{21}$  बह्कोर् $^{20}$  अवशः $^{17}$  पथि $^{18}$  कियाः $^{19}$  ॥  $^8$  भूगौ

यटशःमुशःगुः¹र्श्वेर्रःसः² वेशःमुःनतेः श्रृषःत्टन्यशः⁴ केषःसः

লগ্ৰ. বর্ষনাগ্ৰ. রিখ. গ্রহ্মান্ত্র্নান্ত্র,

जुदे. हु र्ये<sub>ग</sub>.त<u>ुर</u>् ॥

हित श्रीबुद्ध<sup>1</sup>चिति $^2$  महा $^5$ काव्ये $^4$  \* छन्दक $^6$ निवर्तनं $^7$  नाम $^3$  षष्ठः $^9$  सर्गः $^8$  ॥

|| 型·安土・ 玄切・ロ ||

## 

**A** - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

॥ सेदुः निर्वु नः ॥

॥ सप्तमः² परिवर्तः।

[93.22] रे.वंश. २८.शॅट. [94.1] वच.च. श्रु. संचत. वित्ता स्तर्भ के वित्ता स्तर्भ के स्

মটম'দ<sup>31</sup>। ৭৭ শান বিশান বিশা

[ 102.7 ] अथ $^1$  खलु असितो $^3$  \* महर्षिप् $^2$  दोवारिकम् $^4$  उप $^5$ संक्रम्य $^6$  एवम् $^7$  आह $^8$  | 1 गच्छ $^4$  त्वं $^3$  भो: $^1$  पुरुष $^2$  राज्ञः $^5$  शुद्धोदनस्य $^6$  निवेद्य $^{11}$  द्वारे $^7$  ऋषिप् $^8$  व्यवस्थित $^9$  इति $^{10}$  ||  $^2$  दोवारिको $^2$  ऽसितस्य $^8$  \* महर्षे: $^7$  प्रतिश्रुत्य $^{10}$  येन $^{13}$  राजा $^{11}$  शुद्धोदनस् $^{12}$  तेन $^{14}$  \* उपसंक्रामद् $^{15}$  | उपसंक्रम्य $^{16}$  च $^{17}$  \* कृत $^{19}$ अञ्जलि $^{18}$ पुटो राजानं $^{20}$  शुद्धोदनम् $^{21}$  एवम् $^{22}$  आह $^{23}$  | यत् खलु देव $^{24}$  जानीया $^{25}$  | ऋषिप् $^{27}$  जीणों $^{29}$  वृद्धो $^{28}$  महल्लको $^{30}$  द्वारि $^{26}$  स्थितः $^{31}$  | एवं $^{32}$  च वद्ति $^{39}$  राजानम् $^{34}$  अहं $^{33}$  द्रष्टु- $^{36}$  काम $^{37}$  इति $^{38}$  ||  $^3$ 

 $^{3}$  1 ततः,  $^{3}$  सः,  $^{4}$  एवम्,  $^{5}$  करोमि,  $^{6}$  इति,  $^{9}$  एवं,  $^{35}$  lit. मुखं.

 नै.वंश.1
 मैंप. ग्रु.
 मैंप. ग्रु.

अथ $^1$  राजा $^2$  शुद्धोद्नो $^3$  ऽसितस्य $^6$  \* महर्षेर् $^4$  आसनं $^6$  \* प्रज्ञाप्य $^{7,8}$  तं $^{10}$  पुरुषम् $^9$  एवम् $^{11}$  आह $^{12}$ । प्रविशतु $^{15}$  ऋषिर् $^{13}$  इति ॥ 4 अथ $^1$  स $^3$  पुरुष: $^2$ 

राज $^4$ \*कुळात् $^5$  निष्कम्य $^6$  असितं $^8$  \* महर्षिम् $^7$  एवम् $^9$  आह् $^{10}$ । प्रविश $^{11}$  इति॥ 5

4 14 स:.

चर. 51 श्रीटश्च. पूचा 23 | क्ट्रश्च. प्रचुच 25 3 च्रील. च्र. 54 सहूर . हुचा. 52 ॥ 6 क्ट्रेस. च्रीस. प्रचुच 25 ॥ 6 क्ट्रेस. च्रीस. प्रचुच 25 ॥ व्रील. च्र. व्रीस. क्ट्रेस. च्रीस. च्रीस. क्ट्रेस. च्रीस. च्री

अथ $^1$  खलु असितो $^3$  \* महर्षिर् $^2$  येन $^6$  राजा $^4$  शुद्धोदनस् $^5$  तेन $^7$  उपसंकामद् $^8$ । उपसंकाम्य $^9$  च $^{10}$  पुरतः $^{11}$  स्थित्वा $^{12}$  राजानं $^{13}$  शुद्धोदनम् $^{14}$  एवम् $^{15}$  आह $^{16}$ । जय $^{18}$  जय $^{19}$  महा $^{17}$ राज् $^{16}$ । चिरम् $^{21}$  आयुः $^{20}$  पालय $^{22}$ । धर्मेण $^{23}$  \* राज्यं $^{24}$  कारय $^{25}$ इति॥ 6

हे.च्या. मुंया.सं. व्या.सं. पट्टा.संबंध.तं. पट्टा.सं. व्या.सं.या. व्या.सं.या.या. व्या.सं.या.या. व्या.सं.या.या. व्या.सं.या.या. व्या.या.या.

अथ  $^1$  स राजा  $^2$  शुद्धोदनो  $^3$  ऽसितस्य  $^5$  \* महर्षेर्  $^4$  अध्यं  $^6$  पाद्यम्  $^8$   $^{10}$  अर्चनं  $^{11}$  च  $^7$  कृत्वा  $^{12}$  \* साधु  $^{13}$  सुष्ठु  $^{14}$  च \* परिगृह्य  $^{15}$  आसने न  $^{16}$  उपनिमन्त्रयित सम  $^{17}$  ॥  $^7$  सुख  $^3$  उपविष्ट  $^4$  च एनं  $^1$  ज्ञात्वा  $^5$  सगरीयः  $^7$  सप्रतीश  $^6$  एवम्  $^8$  आह  $^9$  ।  $^{13}$  समरामि  $^{14}$  आहं तब ऋषे  $^{10}$  दर्शनं  $^{12}$  । तत्  $^*$  के नार्थे न  $^{16}$  इह  $^{15}$  अभ्यागतो  $^{17}$  ऽसि । कि  $^{18}$  प्रयोजनं  $^{19}$  ॥  $^8$ 

## 8 <sup>2</sup> आसने, <sup>11</sup> पूर्व.

रे.सर.छ्या, श्रियात, रट.। यह श्रिया, थ्रियात, थ्रियात, ध्रियात, श्रियात, श्रियात,

एवम्  $^1$  उक्ते  $^2$  ऽसितो  $^4$  \* महर्षी  $^3$  राजान  $^5$  शुद्धोदनम्  $^6$  \* एतद्  $^7$  अवोचत्  $^8$  । पुत्रस्  $^{12}$  ते  $^{11}$  महा $^{10}$ राज  $^9$  जातस्  $^{13}$  तम्  $^{14}$  अहं  $^{16}$  \* द्रष्टुकाम  $^{15}$  इह $^{17}$  \* आगत  $^{18}$  इति ॥ 9

चैता. त्रुंस.  $\frac{1}{8}$ श्च. त.  $\frac{1}{8}$ श. त.  $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$ 

केन सं । वे सन् प्रमान के सन् प्रमान के से प्रम के से प्रमान के से प्रमान के से प्रमान के से प्रमान के से प्रम के से प्रमान के से प्रम

राजा $^1$  आह $^2$  । स्विपिति $^6$  महा $^4$ ऋषें $^3$  कुमारो $^5$  मुहूर्तम् $^9$  आगमय $^{10}$  यावद् $^8$  उत्थास्यिति $^7$  इति ॥ 10 ऋषिर् $^1$  अवोचत् $^2$  ।  $<math>^9$  महा $^4$ राज $^3$  ताहूशा $^7$  महा $^6$ पुरुषाश् $^5$  चिरं $^8$  स्वपिति $^{10}$  जागर $^{14}$ शीलास् $^{15}$  ताहूशा: $^{13}$  सत् $^{12}$ पुरुषा $^{11}$  भवित् ॥ 11

न्ने श्वेंट न्ना ने ने ने स्वर ने नि ने स्वर ने ने स्वर ने नि ने स्वर ने ने

\* इति हि $^2$  भिक्षवो $^1$  बोधि $^3$ सत्त्वो $^4$   $^4$   $^4$   $^4$   $^4$  अनुकम्पया $^{8/9}$  जागरण $^{10}$ निमित्तम् $^{11}$  अकरोत् $^{12}$   $^4$  अथ $^{13}$  खळु राजा $^{14}$  शुद्धोद्नः $^{15}$  सर्व $^{18}$  अर्थ $^{17}$ सिद्ध $^{19}$  कुमारम् $^{16}$  उभाम्यां $^{21}$  पाणिभ्यां $^{20}$  साधु $^{22}$  व सुः $^{23}$  वानुपरिगृह्य $^{24}$  असितस्य $^{26}$  \* महर्षेर् $^{25}$ अन्तिकम् $^{27}$  उपनामयित स्म $^{28}$  || 12

\* इति हि $^1$  असितो $^3$  \* महर्षिर् $^2$  वोधिसत्त्वम् $^4$  अवलोक्प $^5$  द्वा $^{10}$ तिंशता $^9$  महा $^7$ -पुरुष $^6$ लक्षणें: $^8$  समन्वागतम् $^{11}$  अशीति $^{14}$  अनुव्यञ्जन $^{12}$ सु $^{15}$ वि $^{16}$  चित्र $^{17}$ गात्र' $^{18}$  शक $^{19}$ ब्रह्म $^{20}$ लोक $^{21}$ पाल $^{22}$  \* अतिरेक $^{23}$ वपुषं $^{24}$  दिनकर $^{25}$ शत $^{26}$ सहस्र $^{27}$ -अतिरेक $^{28}$ तेजसं $^{29}$  सर्व $^{31}$ अङ्ग $^{30}$ सुन्दरं $^{32}$  द्वष्ट्वा $^{33}$  च उदानम् $^{48}$  उदानयित  $^{13}$  भह.

चिट.क्य.शुश्रश्च.रेतपु.२५ मेट.ता.माकेश.२२ सेमा.पक्षा.२३० । वर्श्चर.य.

श्रेश्रश्च विट. १ विट.

स्म $^{49}$ । आश्चर्य $^{36}$ पुङ्गलो $^{37}$  बत $^{34}$  अयं $^{38}$  लोके $^{35}$  प्रादुर्भूतः $^{39}$ । महा $^{43}$  आश्चर्य $^{42}$  पुङ्गलो $^{44}$  वत $^{40}$  अयं $^{45}$  लोके $^{41}$ प्रादुर्भूतः $^{46}$ । इति $^{47}$  उत्थाय $^{51}$  आसनात् $^{50}$  \* कृत $^{53}$ अञ्जलि $^{52}$ पुटो बोधिसत्वस्य $^{54}$  चरणयोः $^{55}$  प्रणिपत्य $^{56}$  प्रदक्षिणीकृत्य $^{57}$  च बोधिसत्त्वम् $^{58}$  अङ्कोन् $^{59}$  परिगृह्य $^{60}$  निध्यायम्  $^{61}$  अवस्थितो $^{62}$  ऽभूत् $^{63}$ ।। 13

म्यास्त्र प्रस्त प्रम्य प्रस्त प्रस्

त्मुर.य.48 अर्घेट.यंश.41 | देश.45 ट्रे.से.से.व.46 अर्घेट.य.रेट.47 भक्ट.भ.48 धिनाश.डे.49 टिश.वंश.20 तिनाश.21 ट्रट.र्.23 सेट.प.28 55... || 14

सो<sup>2</sup> ऽद्राक्षीद्<sup>10</sup> बोधिस<del>स्</del>वस्य<sup>3</sup> द्वात्रिंशन्<sup>8</sup> महा<sup>6</sup>पुरुष<sup>5</sup>लक्षणानि<sup>7</sup> \* यै:<sup>11</sup> समन्वागतस्य $^{12}$  पुरुष $^{13}$ पुद्गलस्य $^{14}$  द्वे $^{17}$  गती $^{16}$  भवतो $^{18}$  न $^{20}$  अन्या $^{19}$ । सचेद् $^{21}$  अगारम् $^{22}$  अध्यावसति $^{23}$  राजा $^{26}$  भवति $^{27}$  st चतुरङ्गश् $^{24}$  चकवतीं $^{25}$  । पूर्ववद्<sup>29</sup> यावदेव<sup>32</sup> \* ऐश्वर्याधिपत्येन<sup>30</sup>। सचेत्<sup>33</sup> पुनर् अगाराद्<sup>34</sup> अनगारिकां $^{3\,5}$  प्रवजिति $^{3\,6}$  तथागतो $^{3\,7}$  भविष्यति $^{3\,8}$  विघुष्टशब्दः $^{4\,1}$  सम्यक् $^{3\,9}$ -सम्बुद्धः <sup>40</sup> नेता<sup>42</sup> अनन्यनेयः <sup>43</sup>। स<sup>45</sup> \* त<sup>'46</sup> द्वष्टा<sup>47</sup> \* प्रारोदीव्<sup>50</sup> अश्रूणि<sup>48</sup> प्रवर्तयन्<sup>49</sup> गभीरं<sup>52</sup> च निःश्वसति स्म<sup>53</sup>...॥ 14

**14** 1 ऋथ, 4 शरीरे, 9, सद्भावम् <sup>०</sup> ऋस्ति, 15 तस्य, 28 इति, 31 राज्यं करिष्यति,  $^{44}$  दृष्ट्वा,  $^{46}$  तादशं,  $_{51}$  स्थितः.

В

॥ लेतुः । यहः सःयः ॥ ा पश्चद्शः<sup>2</sup> परिवर्तः ॥

[ 175 ] ॥ निने क्वेट न्न । दे दशः वुट क्व शेससः न्यदः ८२. अंशर् अंशर् १ वर्ग मुरा मुलार्ग कें भ.ज. कट. मथट. भ.चेश. चेट. । तरा. धर्यः चेयट. य.भ्रेट. तर.

प्रचिटःसः, ४र्., कु यरेबा.जा.ा, धु.रूबोधा.ा, हु। येशासाम्झ्.स. संपोद प्राप्त ११ त्या र र १३ क्षेत्र व्या ११ विष् ঐন. এ্ষ. এ । ৮८. मी. कु. मेथ. मी. विष्ट. प्रेचा । मुल.स्. इश.मिश्ट.भरु. विट.यबट.रे. हीव.वश.11 पर्मा. मूर्. 13 विटःक्वःश्रेमशः न्यतः । ५ नुनाःमः वनाः नुः । विटः नवटः । वस्राः उनः । त्र-गुरू नम्भाषात्तर विष्ट हैं ॥ 4 हे क्या विष्य विष्ट अर्पः र्ट. पुर्र. कु. अग्रह्म. कु. । अग्रह्म. वेथा. मिट. वेश्व. मिट. वेश. मिट. व रेट.२थ.ज.<sub>10</sub> र्श्य.ता, । २ ते., ॐट.२थ.३ कु.७, ॐ.थ.३ चर.३ रथ। मार.मोश. १ ४. ८२. १५. मोश. इस.स.सहस्य, १ ७ ॐट.रीस.मोश. ग 顏자·다° | 링., 같은., 스테드., 링근. 메드. 知., 건화., 첫 Ⅱ > 함., 비영국., MC.3 8

[198] अथ² खलु भिक्षवो¹ बोधिसत्त्वस्य³ एतत् $^4$  \* अभूत् $^5$  | 1 अयुक्तम्¹¹ एतन् $^9$  मम¹ $^0$  स्याद् \* अकृतज्ञता¹² च यद् अहम्¹ अप्रतिवेद्य $^5$  \* महाराज्ञः² शुद्धो-दनस्य³ अननुज्ञातश् $^7$  च पित्रा $^6$  निष्क्रमेयं $^8$  | 2 स $^1$  रात्रो $^2$  \* अशान्तायां (?)³ स्वकाद्द $^4$  उपक्षान $^5$ प्रासादाद्द $^6$  अवतोर्य $^7$  राज्ञः $^8$  शुद्धोदनस्य $^9$  प्रासाद् $^1$ 0 तले प्रतिष्ठितो¹¹ ऽभूत् | 3 \* प्रतिष्ठितमात्रस्य $^2$  च पुनर् बोधिसत्त्वस्य $^1$  सर्वों $^4$  ऽसौ प्रासाद् $^3$  आभया $^5$  स्फुटो $^6$  ऽभूत् $^7$  | 4 \* तत्र $^1$  राजा $^2$  प्रतिबुद्धस् $^3$  तां $^4$  प्रभाम् $^5$  अद्राक्षीद्र $^6$  | दृष्ट्वा $^7$  च $^8$  पुनस् त्विरतं त्विरतं $^9$  काञ्चुकीयम् $^{10}$  आमन्त्रया-

मास $^{11}$ ॥ 5 किं $^3$  भोः $^1$  काञ्चुकीय $^2$  सूर्यों $^4$  ऽभ्युदूतो $^5$  येन $^6$  इयं  $^7$  प्रभा $^8$  विराजते $^9$ । 6 काञ्चुकीय $^1$  आह $^2$ । अद्यापि $^4$  तावद् देव $^3$  रजन्या $^5$   $<math>^8$  उपार्घं $^6$  न $^7$  अतिकान्तं $^8$ ॥ 7 अपि $^2$  च $^3$  देव $^1$ । 8

 $^{1\ 5}$  श्रचिन्तयत्  $^{2\ 4}$  श्रपि  $^{
m or}$  च,  $^{5}$  श्रकृतम्,  $^{13}$  भविष्यति, $^{14}$  चिन्तयित्वा.

स् $m x^{1}$ प्रभाय $^{2}$  \* भवते $^{6}$  द्वुम $^{3}$ कुड्य $^{4}$ छाया $^{5}$  सन्तापयाति $^{8}$  च तनुं $^{7}$  प्रकरोति $^{10}$  घमं $^{9}$  । हंसा $^{13}$  मयूर् $^{14}$ शुक $^{15}$ कोकिछ $^{16}$  चक्रवाकाः $^{17}$  प्रत्यूष $^{11}$ काछसमये $^{12}$  स्व $^{18}$ रुता $^{19}$  \* रवन्ति $^{20}$  । 9

 प्रविक्तिया । विकासिक विकासिक

3 Printed text mihi.

आभा $^1$  इय $^{'2}$  तु नरदेव $^3$  सुखा $^5$  मनोज्ञा $^4$  प्रह्णादनी $^6$  शुभकरी $^7$  न $^{10}$  करोति $^9$  \* दाहं $^8$  । कुड्या $^{13}$  च $^{12}$  वृक्ष $^{11}$  अभिभूय $^{14}$  न $^{17}$  चास्ति $^{16}$  छाया $^{15}$  निस्संशयं $^{24}$  गुणधरो $^{19}$  इह $^{22}$  अद्य $^{21}$  प्राप्तः $^{23}$  ॥ 10

10 16 उत्पन्ना, 20 परम्पर्या.

क्रा.रचा.1, ध्र.३ थे. थ्र.रचाठ.३ छ्र्चाथ.५ चथ्र.३ चर्डश.त.६ रेट. । क्रा.रचा.1, ध्र.३ थे. थ्र.रचाठ.३ छ्र्चाथ.५ चथ्र.३ वंश.१६ हे । क्रा.रचा.1, ध्र.३ थे. थ्र.रचाठ.३ छ्र्चाथ.५ चथ्र.३ वंश.१६ हे । क्रा.रचा.1, ध्र.३ थे. थ्र.रचाठ.३ छ्र्चाथ.५ चथ्र.३ वंश.१६ हे ।

सो $^2$  प्रेक्षते $^6$  दश $^4$  दिशो $^5$  नृपती $^1$  विषण्णो $^3$  दृष्ट्य् $^{10}$  च सो $^9$  कमललोचन $^8$  शुद्धसत्त्वः $^7$  । सो $^{11}$  ऽभ्युत्थितुं $^{13}$  शयनि $^{12}$  इच्छति $^{14}$  न $^{16}$  प्रभोति $^{15}$  पितृ $^{20}$ गौरवं $^{21}$  जनयते $^{22}$  वर $^{19}$ शुद्ध $^{17}$ बुद्धिः $^{18}$  ॥ 11

रे., बु. मोज.त्तु., अर्थ.रे., अर्थ.रे., पर्माय., पर्माय., स्वाय., स्वाय.,

WE .18 ম.19 মহ্ব তুমা 20 ॥

मुल'र्च. चे चे वे द.पश्या, वे ते ति ति हम् ति स्थान विक्रा प्राप्त के विक्रा के विक्

यमेर्-यर<sup>-24</sup> महिंस<sup>25</sup> ॥ 12

सो $^1$  च स्थिहित्व $^4$  पुरतो $^3$  नृपति $^2$  अवोचत् $^6$  मा $^{15}$  भूयु विध्न $^{13}$  प्रकरोहि $^1$   $^6$  न $^{19}$  च $^{18}$  एवं खेद् $^{17}$  । नैष्कम्य $^9$ कालसमयो $^{10}$  मम $^8$  देव $^7$  युक्तो $^{12}$  हन्त क्षमस्व $^{24}$ , $^{25}$  नृपते $^{21}$  \*सजनः $^{22}$  सराष्ट्रः $^{23}$  ॥ 12  $^5$  एवं.  $^{11}$  प्राप्तः  $^{14}$  श्राप्तः  $^{20}$  करु.

तं  $^2$  अश्रु $^3$ पूर्ण $^5$ नयनो  $^4$  नृपती  $^1$  वभाषे  $^7$  किश्चित्  $^{11}$  प्रयोजनु  $^{10}$  भवेद्  $^{12}$  विनिवर्तने  $^9$  ते  $^8$  । कि $^{15}$  यावसे  $^{16}$  मम $^{13}$  वरं  $^{14}$  वद्  $^{17}$  सर्वु  $^{18}$  दास्ये  $^{19}$  अनुगृह्णु  $^{28}$  राजकुलु  $^{29}$  मां  $^{20}$  च $^{21}$  इदं  $^{27}$  च $^{24}$  राष्ट्र  $^{25}$  ।। 13

6 एवं. 23 परिवारं.

٩ ١٤ ١١ ١٤ ١١ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩

तर् $^1$  बोधिसत्त्व $^2$  अवची $^4$  मधुरप्रलापी $^3$  इच्छामि $^8$  देव $^5$  चतुरो $^7$  वर $^6$  तान् $^9$  मि $^{10}$  देहि $^{11}$  । यदि $^{12}$  शक्यसे $^{14,15,17}$ ददितु $^{13}$  महा वसेति तत्र तद् $^{18}$  द्रक्ष्यसे $^{21}$  सद $^{19}$  गृहे $^{20}$  न $^{23}$  च निष्क्रमिष्ये $^{22}$   $^{24}$  ।। 14

 $^{16}$  तव.

ह्या.ट्र. प्रद्या. यर्था. यं या. प्रश्न क्या. यं स्था. यं संख्या प्रश्न विष्ट. विष्ट.

42.13 स. भक्ष्य.त.13 ह्या.14 क्ष्ट. 42.मीश.12 श्र.16

757.17 55.18

क'र्यम्'अ'अङ्ग्रेश'य<sup>1,9</sup> र्मः'<sup>2,0</sup> स्र्र'यर'<sup>2,1</sup> से'<sup>2,2</sup>

त्मुर<sup>23</sup> त्र्य्त<sup>24</sup> ॥ 15

इच्छामि $^2$  $^4$  देव $^1$  जर $^3$  मह्य $^2$  न $^5$  आक्रमेय्या $^{4/6}$ शुभ $^9$ वर्ण $^8$ यौवन $^{10}$ स्थितो $^{11}$  भवि नित्यकालं $^7$  ।

आरोग्य $^{12,18}$ प्राप्तु $^{14}$  भवि नो $^{18}$  च $^{16}$  \* भवेत $^{17}$  व्याधि: $^{15}$ 

अमितायुश् $^{19}$  च $^{20}$  भवि नो $^{22}$  च भवेद् $^{23,24}$  विपत्तिः $^{21}$  ॥ 15

मुल प्र. १ क्रम. १ व्या. १ व्

ॻऀट.16 थेथ. रे.12 लट.18 ।

. মা<sup>.19</sup> ব<sup>.20</sup> দেই দেই<sup>.21</sup> দেই দাস<sup>.22</sup> দুদ<sup>.23</sup>

파 기 · 대 자 · 2 호 전 · 구 · 구 · 16

राजा $^1$  श्रुणित्व $^3$  वचनं $^2$  परमं $^4$  दुःख $^5$ आत्तों $^6$  अस्थानु $^8$  याचिस $^9$  कुमार $^7$  न $^{12}$  मे $^{10}$  ऽत्र शक्तिः $^{11}$  । जर $^{19}$ व्याधि $^2$  मृत्यु $^2$  भयतश् $^2$  च $^2$  विपत्तितश् $^2$  च कल्प $^1$  सिथतीय $^1$ 4 ऋषयो $^1$ 5 ऽपि $^1$ 6 न $^2$ 5 जातु $^1$ 7 मुक्ताः $^2$ 6 ।। 16

म्,, ४,, ४,७,, ४,८ मं ४८, मं ४८, भं ४८, ४ मं ४८, हा.हम. वाय.हे. 10 सक्ता. 11 पही. 13 पट्टी. रेस. 13 ही. 14 हिंदा. वे. 1 माल्डर<sup>-16</sup> ध्यट<sup>-17</sup> सर्केन्<sup>-18</sup> हिम्-<sup>19</sup> मार्स्यःमीस-<sup>20</sup> मुँ या दिः १ ना स्वर्त्न ना स्वर्थः ।

त्रे.वंश.३३ चे.पंत्र्यंश.३४ वेट.सक्संशः वेट.चर.३६

में २३६ प्रमुम् सहँ ५२६ ॥ 17

यदि $^{10}$  दानि देव $^9$  चतुरो $^{12}$  वर $^{11}$  नो $^{14}$  ददासि $^{15}$ जर¹ब्याघि²मृत्यु³भयतश्र्⁴ च⁵ ∗विपत्तितश्<sup>६</sup> च। हन्त श्रुणुष्व $^{22}$  नृपते $^{21}$  अपरं $^{16}$  वर $^{18}$  एकं $^{19}$ 

अस्माच्<sup>23</sup> च्युतस्य<sup>24</sup> प्रतिसन्धि<sup>25</sup> न<sup>26</sup> में भवेथा<sup>26</sup> ॥ 17  $^{8}$  भवेत्,  $^{13}$  इमान्,  $^{17}$  ऋपि,  $^{20}$  आनय.

क्षे-धे-¹ नम्म-पदि-² क्रेंमा-३ के- ने-भेन- देश-प-५ न्ह-७। श्रेन् पर्ययश्च ने विष्य क्षेत्र यतः मेरि. १३ पर्मे. यर. १३ वर. मेरि. १३ क्ष. श्र. क्ष. यर. हेरा. श्र. क्ष. यर. हेरा. श्र. क्ष. यर. हेरा. श्र. क्ष. यर. हेरा. श्र. क्ष. व्य 

श्रुत्वा $^5$  \* एव $^4$  च $^6$  इम वचनं $^3$  नर $^1$ पुङ्गवस् $^2$ तृष्णां <sup>7</sup> तनुं <sup>8</sup> च करि<sup>8</sup> छिन्दति<sup>11</sup> पुत्र <sup>9</sup>स्ने हं <sup>10</sup> । अनुमोदनी<sup>15</sup> हितकरा<sup>12</sup> जगति<sup>13</sup> प्रमोक्षं<sup>14</sup> अभिप्रायु<sup>17</sup> तुभ्य<sup>16</sup> परिपूर्यतु<sup>18</sup> यन्मतं ते ॥ 18

अथ $^2$  खलु मिक्षत्रो $^1$  बोधिसत्त्वः $^3$  प्रतिक्रम्य $^4$  खके $^5$  प्रासादे $^6$  \* ऽभिरुद्य $^7$  शयने $^8$  निषसाद $^9$  । न $^{17}$  च $^{10}$  अस्य $^{11}$  कश्चिद् $^{15,16}$  गमनं $^{12}$  वा $^{13}$  आगमनं $^{14}$  वा $^{13}$  संजानीते स्म $^{18}$   $\parallel$ 19

पत्र-३६ वंश.स.३३ हे.ल.३१ थ.३३ अष्टश्र.स.५ हि.। स्था.स.३१ अर्थ.स.३१ हे.ल.३१ वंश.स.३१ हे.ल.३१ वंश.स.३१ वंश.स.३१ हे.ल.५११ वं. २.११ हे.लेंस.१९ वेश.११ श्रिंश.११ वेश.११ श्रिंश.११ वेश.११ श्रिंश.११ वेश.११ श्रिंश.११ वेश.११ श्रिंश.११ वेश.११ वेश

इति हि मिक्षवो $^1$  राजा $^5$  शुद्धोदनस् $^6$  तस्या $^2$  राज्या $^3$  अत्ययेन $^4$  सर्व $^5$  शाक्य-गणं $^7$  संनिपात्य $^9$  एनां $^{1,0}$  प्रवृत्तिम् $^{1,1}$  \* आरोचयित स्म $^{1,2}$  । अभिनिष्कमिष्यिति $^{1,4}$ 

कुमारस् $^{13}$  st तत् कि $^{16}$  करिष्यामः $^{17}$  । शाक्या $^{20}$  आहुः $^{21}$  ।  $\,$ रक्षां $^{23}$  देव $^{22}$ करिष्यामः $^{24}$  । तत् $^{25}$  क $\epsilon$ मात् $^{26}$  । अयं $^{30}$  च महाञ् $^{31}$  शाक्य $^{28}$ गणः $^{29}$  स $^{32}$ चैकाकी $^{33}$ । तत् $^{34}$  \*का  $^{39}$  तस्य $^{38}$  शक्तिर् $^{37}$  अस्ति $^{40}$  बलाद् $^{35}$  अभिनिष्क मित् <sup>36</sup> ॥ 20

 $^{15}$  इदानीं,  $^{18}$  इति,  $^{19}$  ऋाह,  $^{27}$  इति.

रे.च., सँगी., इं.टंग., २८., । म्थि.स्. चंश.चंट्र.भंश.९ र्ते ती. चार्ख्य वे. त्रवन कुश स्निटश तः । प्रशासि वीर तः । प्रत्र . नसुन्धःत्र । क्षेत्रः विक्ताः क्षेत्रः द्राः स्र ਰੁੰਸ਼ੇ. ਹੈਵ.ਝਰ.ਝੁਖ਼ਬਾਨ.ਟੇਜ਼ਰੇ. ਹੁੰਸ਼ੋਵ.ਖਰੂ. ਕੁੰਸ਼. $1_{9}$  ਚੁੱਸ਼.ਉੱਸ.ਜੁੰਸ਼ੇ. $1_{2}$ पर.18 ह्मर.19 वर्णेर.रे.०॥ चिट.क्य.श्रमश.रेतर... पर्शेट.यह. क्षेत्र। भूणुःमविवन्तुः देन्द्रेन्यः धरः विह्नः विहन्दः विहन्दः 원·27 4회·28 원·29 4회·30 독다. | 석다. 학교 호기 호·호·제·32 써다. 33 त्विंह-<sup>34</sup> र्सिंह-वि.क्ट.<sup>35</sup> सं.<sup>36</sup> तम् विट.क्य.श्रेश्वरा रेतत. 🕫 वर्शेट.वर्ष. स्रीर 🔩 🗓ट. तत्र<sup>1</sup> तैः <sup>3</sup> शाक्ये<sup>9</sup> राज्ञा<sup>5</sup> शुद्धोदनेन<sup>6</sup> च<sup>4</sup> पञ्च<sup>13</sup> शाक्यकुमार<sup>7</sup>शतानि<sup>14</sup>

\*कृतास्त्राणि <sup>8</sup> कृतयोग्यानि <sup>9</sup> इञ्चस्त्रशिक्षितानि<sup>10</sup> महानम्न(?)<sup>11</sup>बलोपेतानि<sup>12</sup> पूर्वे<sup>18</sup>

नगर $^{17}$ द्वारे $^{19}$  स्थापितानि $^{20}$ अभृवन् बोधिसत्त्वस्य $^{15}$  रक्षणार्थं $^{16}$ । एकंकश् $^{23}$  च $^{24}$  शाक्यकुमार: $^{22}$  पश्च $^{27}$ शत $^{28}$ रथ $^{26}$ परिवार: $^{25}$  एकंकं $^{32}$  च $^{33}$  रथं $^{31}$  पश्च $^{36}$ पत्ति $^{35}$ शत $^{37}$ परिवारं $^{34}$  स्थापितम् $^{40}$  अभूत् बोधिसत्त्वस्य $^{41}$  रक्षणार्थं $^{42}$ । एवं $^{48}$  दक्षिणे $^{45}$  पश्चिमे $^{46}$  उत्तरे $^{47}$  नगर $^{44}$ द्वारे $^{48}$ ।। $^{\circ}$  21  $^{29-30}$ . पश्चशत.  $^{38-39}$  पश्चशत.

मुँ पार्च । अर्ष मी इंट. सा. त्र स्मा मुँ सा. हो स. हो सा. हो स. हो सा. हो सा. हो सा. हो सा. हो स. हो स.

राजा $^1$  च $^3$  शुद्धोदनः $^2$  पश्चिभिः $^5$  शाक्यकुमार $^4$ शतैः $^6$  साधं परिवृत्तः $^7$  पुरस् $^8$ - \* कृतः $^9$  स्वके $^{14}$  गृह $^{1.5}$ द्वारे $^{16}$  ह्येषु $^{10}$  च $^{11}$  गजेषु $^{12}$  च समभिरुह्य $^{13}$  जागित स्म $^{17}$  ।। 22

C

॥ सोदुः¹ कुःशुःहःदुमाःसः॥
॥ षोडशः² परिवर्तः¹॥

[ 362. 12 ] नमें र्ह्स्टरनाः अवदः मार्ड्सर्टाः दर्नेनाः के द

प्रचीर.च<sub>3.5</sub> | ची.टच.पाश.८२८.तर.<sub>3.3</sub> धु.<sub>3.4</sub> प्रचीर.च<sub>.3.2</sub> २८. | 1 पर.चुश.तर.<sub>5.5</sub> धु. प्रचीर.च<sub>3.0</sub> | ह्मश.तपु.चीट.क्च.टे.<sub>3.1</sub> धु. रट.चपा.चर.<sub>5.2</sub> धु.प्रचीर.च<sub>5.6</sub> | प्रच्चा.तर.<sub>5.3</sub> धु.प्रचीर.च<sub>5.8</sub> श्रष्ट्य. प्रचीर.च<sub>5.5</sub> | लूरे.चीट.चर.<sub>5.3</sub> धु.प्रचीर.च<sub>5.4</sub> | प्र्ट्रे.क्चाश. टट. क्ये.त<sub>1.8</sub> | द्वे.श.प<sub>1.1</sub> क्ट्या.तर.क्च्रे.तर.<sub>5.0</sub> थु.<sub>5.1</sub> रट. क्ये.त<sub>1.8</sub> | प्रच्चाश.त.त<sub>1.2</sub> थु.प्रचीर.च<sub>5.4</sub> | प्रट्रे.क्चाश. ट्रा. क्ये.त<sub>1.8</sub> | प्रच्चाश.त.त<sub>1.2</sub> थु.प्रचीर.च<sub>5.4</sub> श्रु. ह्याश.तप्र.<sub>5.3</sub> थु.प्रच.व<sub>5.4</sub> । प्रच्चाश.तप्र.क्चे. ह्याश.तप्र.<sub>5.3</sub> थु.प्रच.व<sub>5.2</sub> थु.प्रच. ह्याश.तप्र.<sub>5.3</sub> थु.प्रच.व<sub>5.2</sub> थु.प्रच.व<sub>5.3</sub> थु.प्रच.व<sub>5.2</sub> थु.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प्रच.वे.प

[416. 16] द्वौ $^3$  इमौ $^4$  भिक्षवः $^1$  प्रवित्तस्य $^5$  अन्तौ $^2$  अक्रमौ $^6$ , $^7$ । यश् $^8$  च कामेषु $^9$  कामसुखिलका $^{10}$ योगो $^{11}$  हीनो $^{12}$  प्राप्त्यः $^{13}$  पार्थग्जिनको $^{14}$  न $^{16}$ अलम् $^{17}$  आयोँ $^{15}$  ऽनथींपसंहितो $^{18}$  न $^{21,22}$ आयत्यां $^{19}$  ब्रह्मचर्याय $^{20}$  न $^{24}$  निविद् $^{23}$  न $^{26}$  विरागाय $^{25}$  न $^{28}$  निरोधाय $^{27}$  न $^{30}$  अभिक्षाय $^{29}$  न $^{32}$  संबोधये $^{31}$  न $^{34}$  निर्वाणाय $^{33}$  संवतंते $^{35}$ ।। 1

या $^1$  च $^2$  इयम् अमध्यमा $^{3,5}$  प्रतिपद् $^4$  आत्मकाय $^6$ क्कमथ $^7$ अनुयोगो $^8$  दुःखो $^9$  ऽनर्थोपसंहितो $^{10}$  \* द्रष्टधमं $^{11}$ दुःखश् $^{13}$  च $^{12}$  आयत्यां $^{14}$  च $^{15}$  दुःखविपाकः $^{16}$  । एतो $^{20}$  च भिक्षचो $^{17}$  द्रो $^{19}$ अन्तो $^{18}$  \*अनुपगम्य $^{21}$  मध्यमया $^{22}$  एव $^{24}$  प्रतिपदा $^{28}$  तथागतो $^{25}$  धमं $^{26}$  देशयित $^{27}$  । यदुत $^{28}$  सम्यग् $^{29}$  द्रष्टिः $^{30}$  सम्यक् $^{31}$  सङ्करपः $^{32}$  सम्यग् $^{33}$  चाग् $^{34}$  सम्यक् $^{35}$  कर्मान्तः $^{36}$  सम्यग् $^{37}$  आजीवः $^{38}$  सम्यग् $^{39}$  ह्यायामः $^{40}$  सम्यक् $^{41}$  स्मृतिः $^{42}$  सम्यक् $^{43}$  समाधिर् $^{44}$  इति ।। 2

चत्वारि $^2$  इमानि $^3$  भिक्षव $^1$  आयं $^4$ सत्यानि $^5$  । कतमानि $^7$  चत्वारि $^6$  । दुःखं $^8$  दुःख $^9$ समुद्यो $^{10}$  दुःख $^{11}$ निरोधो $^{12}$  दुःख $^{13}$ निरोध $^{14}$ गामिनी $^{15}$  प्रतिपत् $^{16}$  ॥  $^3$ 

지원대, 2,6 영화, 원호, 30 비 4

전투대, 2,6 영화, 원호, 30 비 4

전투대, 3,6 여름, 1,7 전투대, 1,8 연구 대학교 1,1 전투대, 1,3 연구 대학교 1,1 전략대, 1,3 전략

तत्र¹ कतमद् $^3$  दुःखं $^2$  । जातिरपि $^4$  दुःखं $^5$  जरापि $^6$  दुःखं व्याधिर् $^7$ अपि दुःखं मरणम् $^8$  अपि अप्रिय $^9$ संयोगो $^{10}$  ऽपि प्रिय $^{11}$ विप्रयोगोऽपि $^{12}$  दुःखं $^{13}$  । यद् $^{14}$  अपि $^{15}$  इच्छन् $^{16}$  पर्येषमाणो $^{17}$  न $^{18}$  लभते $^{19}$  तद् $^{20}$  अपि $^{21}$  दुःखं $^{22}$  । संक्षेपात् $^{23}$  पञ्च $^{26}$  उपादान $^{24}$ स्कन्धा $^{25}$  दुःखम् $^{27}$  । इदम् $^{28}$  उच्यते $^{30}$  दुःखं $^{29}$  ॥  $^{4}$ 

है। तर्रे.15 के. क्ष्मा.पर्चल.16 मीक.पर्चेट.य.18 क्ष्म.येष्ट्र.13 माट.क हे। तर्रे.15 के. क्ष्मा.पर्चल.16 मीक.पर्चेट.य.18 क्ष्म.येष्ट्र.13 माट.क हे। तर्रे.15 के. क्ष्मा.पर्चल.16 मीक.पर्चेट.य.18 क्ष्म.येष्ट्र.13 माट.क तत्र $^1$  कतमे $^4$  दुःख $^2$ समुद्यः $^3$ । या $^5$  इयं $^6$  तृष्णा $^8$  पौनर्भवी $^7$  नन्दी $^9$ - राग $^{10}$ सहगता $^{11}$  तत्र $^{12}$  तत्र $^{13}$  अभिनन्दिनी $^{14}$  अयम् $^{15}$  उच्यते $^{19}$  दुःख $^{17}$ - समुद्यः $^{18}$ ॥ 5

यद् 34 | 6

तत्र $^1$  कतमो $^4$  दुःख $^2$ निरोधः $^3$ । यो $^5$   $^5$ स्या $^7$  एत्र $^{17}$  तृष्णायाः $^8$  पुनर्भविक्या $^6$  नर्न्दी $^9$  राग $^{10}$ सहगतायास् $^{11}$  तत्र $^{12}$  तत्र $^{13}$  अभिनन्दिन्या $^1$  जिनकाया $^1$  निर्वातकाया $^1$  अशोषो $^1$  विरागो $^1$ 8 $^1$ 20 निरोधो $^2$ 1  $^1$ 2 दुःख $^2$ 3 निरोधः $^2$ 4 ।। 6

<sup>17</sup> श्रस्या एव

है.स., क्री. वर.दे. क्री. । उट्ट.क्री. वर.दे. क्री. । उट्ट.क्री. वर.दे. क्री. । उट्ट.क्री. वर.दे. क्री. वर्षा. वर

त्रवें व्याप्त के स्वाप्त के स्वत्र के स्वत्य

तत्र¹ कतमा $^6$  दु:ख $^2$ निरोध $^3$ गामिनी $^4$  प्रतिपत् $^5$ । एष $^{11}$  एत्र $^{12}$  आर्य $^7$  अष्ट $^{10}$  अङ्ग् $^9$ मार्गः $^8$ । तद्यथा $^{13}$  सम्यग् $^{14}$ दृष्टिर् $^{15}$  यावत् $^{18}$  सम्यक् $^{16}$  समाधिर् $^{17}$  इति । इदम् $^{19}$  उच्यते दु:ख $^2$ 0िनरोध $^2$ 1गामिनी $^2$ 2 प्रतिपद् $^2$ 3 आर्य $^2$ 4 सत्यम् $^2$ 5 इति $^2$ 6 । इमानि $^2$ 9 भिश्नवश् $^2$ 7 चत्वारि $^2$ 8 आर्यं $^3$ 0 सत्यानि $^3$ 1 | 7

 $^{32}$  इति.

॥ गुरंकुवः भेंश्रशः न्यदे वे हेंग्रायः नहेंन् वैदः विदः विदः ॥ बोधि सत्तव अवदान करूप करता ।।

 ॥ ता.1मार्लिन नुप्ति.2 हिंगाश निर्दे ॥

 ॥ नागाकुमार2अवदानम्3 ॥

 ॥ प्रायाप्त न्या.1 पुना कु प्राये 2 ॥

 ॥ षष्टितमः2 पह्नवः1 ॥

ŧ

परे.1 वे. मु.समस.3 पिश.रेबी.3 हेरे.स्ट्स.4 संट.संस.2

रमः गुःमारुदश् ।

पहुमा.हेब., स.इ.प्.रे., लट., भू.बर.,10 रिशेता.यपू.,11

মি শ্ৰম<sup>12</sup> ন্<u>ষ্</u>ৰাম<sup>13</sup> |

श्चित्रः 14 तर्मेत् . 12 वर्शरं वश्चरः १ रट. व. वश्चरः यदः 1

मावश्रमा । ३ व्य दशका मी ।

प्रसायाः व वसायारः इत्ना वर्षायारमा मीसः ३ होना पर्दः ३

सञ्च पूर्र <sup>24</sup> सेव<sup>25</sup> ॥

इह $^1$  \* कषित $^6$  शरीरं $^3$  क्वेश $^4$ राशिर् $^5$  नराणां $^2$  दहित $^{13}$  च $^9$  पर $^8$ छ।के $^7$  नारकः $^{11}$  \* क्रू $^{10}$ विहः $^{12}$  । शरण $^{14}$ गमन $^{15}$ पुण्य $^{16}$ प्राप्त $^{19}$ शिक्षा $^{17}$ पदानां $^{18}$  प्रभवित $^{24}$  न तु $^{25}$  देहे $^{20}$  दुःख $^{22}$ दाहः $^{23}$  कदाचित् $^{21}$  ।।

2

क्रैट.चरा.15 क्रिय. थ्रेट.18 क्रेय. थ्रूट.14 चेश.12 । मोट्रेटश. मोठ्रेय. ७ भट. क्रिय. ता. येट. १ मोट्रेटश. मोठ्रेय. ७ भट. क्रिय. ता. येट. १ मोट्रेटश. मोठ्रेय. ७ भट. क्रिय. ता. येट. १ मोट्रेटश. मोठ्रेय. ७ भट. क्रिय. ता. येट. १

धन $^3$ नामा $^4$  समुद्र $^1$ अन्ते $^3$  नागो $^5$  ऽभूद् $^8$  बहु $^7$ बान्धवः $^6$ । फणा $^9$ रत्न $^{10}$ उज्ज्वल $^{11}$  आलोक $^{12}$ कलित $^{15}$ अपूर्व $^{13}$ वासरः $^{14}$ ॥

3

क्र.1 नवर.2 क्र.मु.3 महेश्रायदे.4 मु5 । राज्वेष.6 हेर्गोश.7 राज्यक्षिय.1 । वे.सश.10 ल्ट्स.स.11 मित्रम्मूर्यस.12 । क्र.क्षेम्.13 रे.स.14 राज्यहेश्य.15 ॥

कदाचित् $^{13}$  सु $^2$ धनो $^1$  नाम $^3$  पुत्रः $^5$  पत्रच्छ् $^{15}$  तं $^{14}$  प्रियः $^4$  । सु $^8$ कुमारः $^9$  प्रकृत्या $^6$  एत्र $^7$  वालुका $^{10}$ परि $^{11}$ पीड़ितः $^{12}$  ।।

Ē

हैं 'हैमा' हैं सं ' हैं स्वर' तर्सः । यर्मा हमा' हैं स्वर' हैं स्वरं तर्मा । हैं 'सेस' हैं स्वर' हैं स्वरं ना हैं । हैं 'सेस' ' हैं 'वर' दें हैं 'वर' दें हैं ।

कस्माद्  $^6$  अस्मान्  $^5$  इयं  $^4$  \* तात $^1$  बाधते  $^7$  तप्त  $^3$ वाळुका  $^2$  । मन्त्व  $^8$ म्ळ  $^9$ प्रयोगेण  $^{10}$  केन $^{11}$  इयम् उप $^{12}$ शास्यति  $^{13}$  ।।

6

नावयः वृ. यदमा तद्याः प्रशः इस्मा यः वृतः ।

প্র.11 केट.15 রিমানজনামীপ.18 মাসুহ.14 ৪,12। প্র.1 কুট্নাম্

अस्मद् $^2$ अभ्यधिकाः $^3$  केचिद् $^1$  अस्मत् $^5$ प्रत्यवराः $^6$  परे $^4$  । नागाः $^1$  सिन्ति $^{10}$  समुद्रे $^8$  ऽस्मिन् $^9$  दुःख $^{13}$ आर्ता $^{14}$  वयम् $^{11}$  एव $^{12}$  किम् $^{15}$  ॥

7

इति $^1$  पृष्टः $^3$  स $^7$  पुत्रेण $^2$  तम् $^4$  उवाच $^8$  महा $^6$ मतिः $^5$  । यथा $^{10}$  अन्ये $^{12}$  फणिनः $^{11}$  पुत्र $^9$  धर्म $^{13}$ झा $^{14}$  न $^{17}$  तथा $^{15}$  वयम् $^{16}$  ।

8

## 10 ] BODHISATTVĀVADĀNAKALPALATĀ

धर्म $^1$ उपदेश $^2$ शुद्धानां $^3$  शान्तानां $^4$  सत्य $^5$ वादिनाम् $^6$  । उप $^8$ तापो $^9$  भवति $^{10}$  एव $^7$  न $^{12}$  शारीरो $^{11}$  न $^{14}$  मानसः $^{13}$  ॥

9

न $^{16}$  तान् $^{13}$  स्पृशित $^{15\cdot17}$  सन्तापः $^{14}$  पुण्यं $^6$ रत्न $^7$ त्रयं $^8$  बुधाः $^{11}$  । ये $^{12}$  बुद्ध $^1$ धर्म $^2$ सङ्घ $^3$ आख्यं $^4$  शरण्यं $^5$  शरणं $^9$  गताः $^{10}$  ॥

10

माट.मोश.1 ३५.माट.3 रच.७.चट.3 । यश्चन.तपु.4 मोबेश.६सश.२ ह्यूच. मीर.६ कुट. । यर्टे.१.६श.८ वंब.त.६ टु.टमा.त.३ । इंग्रेम.१० मोट्ट.11 पहमाश.त.13 मोट.पा.१३ छूट्।4 ।

शिक्षा $^4$ पदानि $^5$  अवाप्तानि $^6$  क्लेश $^2$ प्रशमनानि $^3$  यै: $^1$  । तेषाम् $^9$  अमृत $^7$ सिक्तानां $^8$  पाप $^{10}$ ताप $^{11}$ भयं $^{12}$  कुतः $^{13}$  ॥

स्त्र प्रस्त विषय क्षेत्र क्ष

श्रावस्त्याम् $^{12}$  अस्ति $^{14}$  भगवान् $^{13}$  जिनो $^8$  जेत $^9$ वन $^{10}$ आश्रयः $^{11}$ । लोके $^3$  शाक्य $^1$ मुनिः $^2$  सर्व $^5$ क्कोश $^4$ प्रशम $^6$ वान्धवः $^7$ । $^1$ 

12

स्त्रीत्रः क्षेत्रः क्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत

उपदेश  $^7$ अंशु $^8$ निवहैः $^9$  सत्त्व  $^5$ शुम्र $^3$ र् $^6$  जगत् $^{10}$ त्रये $^{11}$ । करुणा $^1$ कौमुदी $^2$ सृतिर् $^3$  अमृतं $^{12}$  सो $^4$   $^4$   $^4$  वर्षति $^{15}$ ।।  $^{12,13}$  अमृतत्रिष्ट

13

चर्षित.तपुं-३ चोषश्य-इत्य-२ भु-७ शेंट.चे. । चिट.७ची-, थ्या-तप्र-भार्येषःचश्रः।

 $^{14}$  भवति.

14

ৰ্থিনা মাত ব্দত মাজী<sup>4</sup> আদ্ত ।

कूमारमा. हुश्यःवश्यः जमारमी . हु।

शे.ट्रेच., अष्ट्रच.रची., लूटश.पडीट.वेशा, ।

र्मा.चर्.ाः मैल.मुरे.ाः क्ष.रे.ाः श्र्राः ।

इति $^1$  श्रुत्वा $^7$  पितुर् $^2$  वाक्य' $^6$  जनन्याश् $^4$  च $^{3,5}$  भुजङ्गमः $^8$  । आदाय $^{11}$  दि्ञ्य $^{10}$ पुष्णाणि $^6$  पुण्य' $^{12}$  जेत $^{13}$ वनं $^{14}$  ययो $^{15}$  ॥

15

क्र्या.चेश. धुर. ३ थे. अट्व.स्याश. ३ ईश. ।

यरे.यर. व्याचेयाश.तप्र. व्यावश. व्रीव. टे. ।

रेर.वे. के क्यार्मा. १० वयः सामा

कूचोश.राप्तु.13 पीत्रर.18 रेची. अह्यूट.वर.पंचीर 14

सु $^5$ गत $^6$ आश्रमम् $^7$  आसाद्य $^8$  धम $^{10}$ श्रवण $^{11}$ सङ्गताम् $^{12}$  । ददर्श $^{14}$ , पर्षदं $^{13}$  तत्र $^9$  स $^4$  सन्तोष $^1$ मुख $^2$ उन्मुखीम् $^3$  ॥

मुल'न' । अहँ श' विट' श्रुव' अदस्य ।

स्वीत्राय' विवेदार्' विट' श्रुव' अदस्य ।

तत्र $^{14}$  अपश्यज् $^{15}$  जिनं $^{18}$  कान्त $^2$ वदनं $^1$  दीर्घ $^4$ ळोचनम् । पू $\hat{\mathbf{v}}^6$ इन्दु $^5$ पद्म $^7$ वनयोर् $^8$  इव $^{10}$  मैत्री $^9$ सुख $^{11}$ प्रदम् $^{12}$  ।।

ैच.

17

নুষ্য নহ . । বুহ . । মহ নাধুৰ ন . । বুৰ । ।

মাধ্য নহ . ।

মাধ্য নহ .

उपदेश $^1$ कृता $^2$  व्यक्तम् $^9$  अघरेण $^3$  अघरीकृताम् $^3$  । तर्जयन्तम् $^1$ 0 इव $^{11}$  उत्सिकां $^7$  रागि $^4$ वर्गस्य $^5$  रकताम् $^6$  ॥

18

र्च.पटु.३ ७चोश.त. रच.चचेथे.३ थुट. । चेथे.रेट.चेल.चटु.₁ शह्श.र्झेचो.च्येशः । রূব-য় ব্ল রুম- শুর্-য়- ব্লুব<sup>10</sup> ॥

निराभरण $^1$ ळावण्य $^2$ कण् $^3$ पाश $^4$ विभूषितम् $^5$  । दर्शयन्तम् $^9$  इव $^{10}$  उत्सिक्तां $^8$  निरावरण $^6$ शून्यताम् $^7$  ॥

19

यो.य.10 मोश्रम्भी,यटाय बुब्गा य बुव्गा । वैश्वास्त्रय, शह्याया, क्यायम, पह्ये, । भूवाया, श्रुश्चाया, क्यायम, पह्ये, ।

ध $\dot{\mu}^2$ द्विप $^3$ करौ $^4$  बाहू $^1$  विभ्राण $^{'7}$  दान $^5$ शोभितौ $^6$  । प्रभाव $^8$ भवन $^9$ स्तम्भौ $^{10}$  शातकुम्भमयौ $^{11}$  इव $^{12}$  ॥

20

यून्, मून्यं क्ष्यः गुरु न्यं न्यं विष्यः । विषयः गुः मून्यः विष्यः प्राप्तः । अ.चाले. कृत्यः स्यापः विष्यः प्राप्तः । यून्, मून्यः विष्यः प्राप्तः । यून्, मून्यः विष्यः प्राप्तः । st दिशन्तं $^5$  चरण $^3$ च्छायां $^4$  चीरैः $^1$  साभरणैर् $^2$  भुवः $^6$  । छब्ध $^8$ प्रबोधैर् $^7$  विहिताम् $^{11}$  इव $^{12}$  राजीव $^9$ जीवितैः $^{10}$  ।

21

রী, হব, ৯ প্রহেশনার্টি : ১ বছুলা, মা, ১ ব

देह $^{1}$ कान्ति $^{2}$ वितानेन $^{3}$  नयन $^{4}$ अमृत $^{5}$ वर्षिणा $^{6}$  । संसार $^{8}$ \* मरु $^{9}$ सन्तापं $^{10}$  वारयन्तं $^{11}$  सताम् $^{7}$  इव $^{12}$  ॥

22

ने सर्वेदः १९८३ व. प्रा.ल. चुः । व्यट्याश्चानीट्टानः निटान्यम् चुः । व्यट्याश्चानीट्टानः वर्ट्यम् चुम् । वर्षाः १९८३ व. प्रा.व. १९८१ । वर्षाः १९८३ व. प्रा.व. १९८१ । वर्षाः १९८१ । वर्षाः १९८१ । वर्षाः १९८१ । वर्षाः १९८१ ।

तं $^1$  विलोक्य $^2$  एव $^3$  तत्याज $^7$  सन्तापं $^6$  नाग $^4$ नन्दनः $^5$  । सर्व $^{13}$ आर्ति $^{11}$ दोष $^{12}$ शमनं $^{14}$  दर्शनं $^9$  हि $^{10}$  महात्मनाम् $^8$  ॥

प्रणनाम<sup>7</sup> स<sup>6</sup> तं <sup>4</sup> \* कीर्ण<sup>5</sup>सम्पूर्ण<sup>3</sup>कुसुम<sup>2</sup>अञ्जलिः<sup>1</sup>। तत्<sup>8</sup>पाद<sup>9</sup>पद्म<sup>10</sup>स्पर्शेन<sup>11</sup> सद्यः<sup>12</sup> शीतलतां<sup>13</sup> गतः<sup>14</sup>।।

24

ই'ব্য' নহুষ্ম'র ব্রহ্ম'র ব্রহ'র স্থা ।

নমুন'নন বর্ম'র ব্রহ'র ব্রহ'র স্থান বর্ম'র ব্রহ'র স্থান বর্ম'র ব্রহ'র স্থান বর্ম'র ব্রহ'র ব্রহ'র স্থান বর্ম'র ।

হি'হুব্''০০ হুই'ন হ'া ভ্রানান বর্ম'র ব্রহ্মার ॥

হি'হুব্''০০ হুই'ন হ'া ভ্রানান বর্ম'র ব্রহ্মার ॥

कृती $^6$  भगवतः $^2$  प्राप्य $^5$  ततः $^1$  शिक्षा $^3$ पदानि $^4$  सः $^7$  । चक्र $^{13}$  कृताञ्जलिस् $^8$  तस्य $^9$  यावज् $^{10}$ जीव $^{11}$ अधिवासनाम् $^{12}$  ।।

25

रे.ज. पश्रानिश्चीश्चा, चोश्चेटशातः । वससाद्यान् हुसासीसा, चोश्चेटशातः ।

माठेमा केर्- विंत्रेर इसमा मान्या के है क्षेत्र दर्के च है हि सूर 10 देश 11 तम् $^1$  आबभाषे $^3$  भगवान् $^2$  एकस्य $^6$  एव $^7$  अधिवासना $^8$   $_{\parallel}$ अनुत्राह्मेषु<sup>5</sup> सर्वेषु<sup>4</sup> यावज्ञीवं<sup>9</sup> \* न<sup>10</sup> युज्यते<sup>11</sup> ॥ र्माश्र.प. रेमीश.तश., रे., यह्रे.वश्री रे.ज. वर्ष्ट्रब.तथा. वर्ष्ट्रस.जंबं. रंडेश मोर्ट्स खरे., देश तर परेची त. १ । ल्ट्याह्यं या अहर् देट.11 र्या मुरा.12 क्या 18 \* इति $^3$  उक्ता $^4$  \* प्रणयि $^1$ प्रीत्यै $^2$  भगवान् $^7$  \* सतत उद्यतः $^6$  । शनैः 12 प्रतस्थे 13 सङ्कल्पं 10 भोगिनः 9 परिपूरयन् 11 ॥ <sup>5</sup> तस्य. <sup>8</sup> सः. र्नोःश्चिरः । क्रिनाशःगीः । श्वःप्रदशःवशः । रैसमीश विवास देशा है। प्री.लूश. अर्घ.पश. चार्थ. २८. चार्था. 지호. 눈 위.11 음.감구.15 외토위.11.13 건됐건114 비 क्रमेण<sup>4</sup> आगच्छतस्<sup>5</sup> तस्य<sup>6</sup> भिक्षु<sup>1</sup>सङ्घ<sup>2</sup>अग्रयायिनः<sup>3</sup> । प्रभावाद् $^8$  विद्धे $^{14}$  नागः $^7$  स्वर्ग $^{11}$ शोभां $^{13}$  पद् $^9$  पद् $^{10}$   $\oplus$ <sup>12</sup> सहश.

र्व.कुर.₁ चोश्रूर.३ एट्रं.३ च्या.च.लु.। स्ट्रा.श्रुट्.३ पेह्रव.चश.७ चुंजाच.लुश्.०। स्ट्रा.श्रुट्.३ पेह्रव.चश.७ चुंजाच.लुश्.०। प्रतम्ब.चे.२ श्रुट्.इजा.५ सह्बाच.५३ च्या.च.लुश्.०।

हेम $^2$ रत्न $^1$ अंशु $^3$ शबलान् $^4$  दिव्य $^5$ उद्यान $^6$ मनोहरान् $^7$  । भोग $^8$ उपसंग्रह $^9$ व्यथ्र $^{10}$ दास $^{11}$ दासी $^{12}$ गण $^{13}$  $*आवृतान्<math>^{14}$  ॥

29

चड्छा.संब.४-४२४०.४०.३० ट्रे.लूश्नः। चेश्वाः॥ चोष्शः, टेट. चोषशःशः, चोष्ट्ची.पाची.चिट.०। ट्रे.पेजा.्पदीट.चशः, चच्चेथःत.लूश्वः। चा.वॅर.ा व्य.२४०.३ च्रे.कु.लूः।

कर्पूर $^1$ चन्दन $^2$ उदार $^3$ हार $^4$ प्रालम्ब $^5$ भूषितान् $^6$ । स्थाने $^7$ स्थाने $^8$ भगवतः $^{10}$ स $^{11}$ विहारान् $^9$  अकारयत् $^{12}$ ॥

30

ने क्ष. गा. प्ययः न्यादी वे मायका । विकास वे देन स्वते के स्वयः नृत्यं सुविकः । ने प्रसः विद्या श्चिनः १० के निसः ११ मुनः १ ।

कलन्दक $^{3}$ निवास $^{3}$ आख्यं $^{4}$  प्राप्य $^{8}$  वेणु $^{5}$ वनं $^{7}$  ततः $^{1}$  । स $^{9}$  सर्व $^{12}$ भोग $^{10}$ सम्भारै $^{11}$  भगवन्तम् $^{13}$  अपूजयत् $^{14}$  ॥

31

र्ने ते. दे. ज्ञार म्हन्य प्राप्त महित्य । र्ने त्रित्त र्ने त्रिक्ष व्यक्त प्राप्त महित्य । र्ने त्रिक्ष रेने केने केने व्यक्त प्राप्त महित्य । र्ने त्रिक्ष रेने केने केने व्यक्त प्राप्त महित्य । स्राप्त केने । व्यक्त प्राप्त महित्य ।

तेन $^2$  मास $^3$ त्रयीं $^4$  तत्र $^1$  ससङ्घः $^5$  सुगतः $^6$  अचितः $^7$  । ऊचे $^{14}$  विस्मितम् $^{12}$  आनन्द् $^{13}$  हार $^8$ रत्न $^9$ अंशुकेर् $^{10}$  वृतः $^{11}$  ।।

32

महेदश.६४.1 पट्ट. वे. यश्चमारा. वेट्ट. प्रीर. व्याप्त. वि. यस्त. व

एष $^2$  कल्प $^3$ शतम् $^4$  अच्युतः $^5$  फणी $^1$  सर्व $^8$ भोग $^7$ सुख $^6$ भाग् $^9$  भविष्यति $^{10}$  । बोधिम् $^{14}$  अपि $^{15}$  अपर $^{13}$ जन्मनि $^{12}$  स्फुटां $^{17}$  किञ्च $^{11}$  सुप्रणिहितः $^{16}$  करिष्यति $^{18}$  ॥

बुक्ष.त., ट्रेम्ब्य.त.यहूरे.त., ट्रेम्ब्य.त.त., ट्रेम्ब्य.त.त., ट्रेम्ब्य.त., ट्रेम्ब्य.

इति $^1$  क्षेम $^2$ इन्द्र $^3$ विरिचतायां $^4$  बोधिसत्व $^5$ अवदान $^6$ कल्प $^7$ छतायां $^8$ नागकुमार $^9$ अवदानं $^{10}$  नाम षष्टितमः $^{12}$  पहुवः $^{11}$ ।

॥ चढ्रम. जंब.४२४१.क्रि., ध्री.२वेटस.,॥

॥ भगवदु गीता ॥

॥ येदुः दहः ये ॥

॥ प्रथमो<sup>2</sup> ऽध्यायः<sup>1</sup> ॥

7

तान् $^2$  समीक्ष्य $^3$  स कौन्तेयः $^1$  सर्वान् $^3$  बन्धून् $^4$  \* अवस्थितान् । कृपया $^7$  परया $^6$  \* आविष्टो $^8$  \* विषोदञ्ज् $^9$  इदम् $^{10}$  अब्रवीत् $^{11}$  ॥

प्रयासम् प्रदेश के ने मानसामा ।

चर्ना नी.7 सुझाने.8 (ब्सामुराहेट.9 ।

[H-10 떠도·11 떠ੱ도착·징·취취·디즈·립국<sup>12</sup> || 28

द्वष्ट्रा $^3$  \* इमान् $^5$  स्वजनान् $^2$  कृष्ण $^1$  युयुत्स्न् $^4$  समवस्थितान् $^6$  । सीदन्ति $^9$  मम $^7$  गात्राणि $^8$  मुखं $^{10}$  च $^{11}$  परिशुष्यित $^{12}$  ॥

নাধ.ন., ও ৮., তাহ্ম.প্র., প্রম.প্রম.ন নীম্, ॥
নাধ.৯ বু. তানা,বস্ন., ভিন্নীম.প্রম.ন নীম, ।
রূ. তামে, বুমানম-রেমেন্ম, ও নীম, প্রমান ।
বাম্বার্থ, বিশ্বর কু.র পর্বম,র নীম,প্রমে, নীম, বিশ্বর ।
বাম্বার্থ, বিশ্বর কু.র পর্বম,র নীম,প্রমে, নীম, বিশ্বর ।

वेपशुश् $^3$  च शरीरे $^2$  मे $^1$  रोम $^5$ हर्षश् $^7$  च $^6$  जायते $^8$  । गाण्डीवं $^9$  स्नंसते $^{11}$  हस्तात् $^{10}$  त्वक् $^{12}$  च $^{13}$  एव परि $^{14}$ दहाते $^{15}$  ॥  $^4$  जायते.

4

리작전. 다고. 크. 너도. 후 실전. 호 전. 후 되고, 비 다. 쩐. , 떠고. , 렇. 왈펀. 엉턴. 도 너희 , 니

न $^6$  च शक्कोमि $^5$ , $^7$  अवस्थातुं $^4$  भ्रमति $^3$  इव च मे $^1$  मनः $^2$  ॥

=

मारामी र्ने र्ने पुर मुल श्रेन । विरक्ष श्चेन विर्माण स्ति स्ति सुन या । ই.৪ ৡ৴.৪ য়ূর্ম.10 ৴ে.11 ব্রুম্বেমম.12 বু । স্থান্য ব্রুম্বার হে.14 ৴ে.12 ব্রুম্বার নার মান্য ॥ 32

येषाम् $^{12}$  अर्थे काङ्कितं $^7$  नो राज्यं $^3$  भोगाः $^5$  सुखानि $^6$  च $^4$  ।  $^8$  दमे ऽत्रस्थिता $^{17}$  युद्धे $^{16}$  प्राणांस् $^{10}$  त्यक्त्रा $^{13}$  धनानि $^{12}$  च $^{11}$  ॥  $^9$  एव.  $^{14}$  मया.  $^{15}$  सह

॥ रैनासःसदेः वैनासःसः वेसःगुःनदेः रनःगुःग्रेतःसः॥
॥ न्यायंविन्दुःनामः प्रकरणम् ॥

च्युत्पाद्यते $^{11}$  ॥  $^{1}$  व्युत्पाद्यते $^{11}$  ॥  $^{1}$  व्युत्पाद्यते $^{11}$  ॥  $^{1}$  सम्यग् $^{1}$ ज्ञान $^{2}$ पूर्विका $^{7/8}$  सर्व $^{5}$ पुरुव $^{3}$ अर्थ $^{4}$ सिद्धिर् $^{6}$  इति $^{9}$  तद् $^{10}$  तयुत्पाद्यते $^{11}$  ॥  $^{1}$ 

ध्यट्ट प्रमायदे । विश्वास्य वे क्षास्य विश्वास्य विश्वा

प्रत्यक्षम्<sup>1</sup> अनुमानं<sup>3</sup> च<sup>2</sup> ॥ 3

र्ने.ता. भट्ये.श्रिम. बु. ह्मा.ता.३ रट. चंता.बुट. म् भारमिँता. वर्ष्र् ॥ ४

तत्र<sup>1</sup> प्रत्यक्षम्<sup>2</sup> कल्पना<sup>3</sup>अपोढम्<sup>4</sup> अभ्रान्तम्<sup>5</sup> । 4

हुं ॥ 5

अभिलाप<sup>3</sup>संसर्ग<sup>4</sup>योग्य<sup>5</sup>प्रतिभास<sup>6</sup>प्रतीतिः<sup>2</sup> कल्पना<sup>1</sup>॥ 5

तया $^1$  रहितं $^2$  तिमिर $^3$ आशु $^5$ भ्रमण $^6$ नौ $^7$ यान $^8$ संक्षोभ $^9$ आदि $^{10}$ अनाहित $^{12}$ -विभ्रमं $^{11}$  ज्ञानं $^{13}$  प्रत्यक्षम् $^{14}$  ॥ 6

<sup>4</sup> च.

रे<sup>-1</sup> के इस्रायायकि हो ॥ ७ तच्<sup>1</sup> चतुर्विधम्<sup>2</sup> ॥ ७

स्व $^1$ विषय $^2$ अनन्तर $^3$ विषय $^4$ सह $^5$ कारिणा $^6$  इन्द्रिय $^7$ ज्ञानेन $^8$  समनन्तर $^9$ -प्रत्ययेन $^{10}$  जनितं $^{11}$  तन् मनो $^{12}$ विज्ञानम् $^{13}$ ॥ 9

14 च

रोसस<sup>-1</sup> न्द<sup>-2</sup> कोसस-प्रस्तुद्दन<sup>-3</sup> श्रस्त-उन्-णु-<sup>4</sup> न्द<sup>-5</sup> नेम्-ध-<sup>6</sup> न्द<sup>-7</sup> ॥ 10

सर्व<sup>4</sup>चित्त<sup>1</sup>चैत्तानाम्<sup>3</sup> आत्म<sup>5</sup>संवेदनम्<sup>6</sup> ॥ 10

 $^2$ ,  $^7$  च

विट.चढ़े.६ क्षा.पट्ट्रेंट.चडुं.५ जुंबा.चडुं.३ ॥ 11 लट.चचं.चडुं.५ चुंब.५ चुंब्र.५ ॥ 11

मृत्र<sup>1</sup>अर्थ<sup>2</sup>भावना <sup>3</sup>प्रकषं <sup>4</sup>पर्यन्त <sup>5</sup> जं  $^6$  योगि <sup>7</sup> ज्ञानं  $^8$  चेति ॥  $^11$   $\hat{\zeta}$   $\hat{\zeta}^{-1}$   $(\mathbb{N}^{12})^2$   $\hat{\zeta}^{-1}$   $(\mathbb{N}^{12})^3$  अर्ळं  $(\mathbb{N}^{12})^4$   $\hat{\zeta}^{-1}$   $(\mathbb{N}^{12})^4$   $(\mathbb{N}^{12})^4$ 

यस्य $^3$  अर्थस्य $^2$  सन्निधान $^3$ असन्निधानाभ्यां $^5$  ज्ञान $^6$ प्रतिभास $^7$ भेदः तत् $^9$  स्वस्रणम् $^{10}$  ॥ 13

रे<sup>-1</sup> क़ैर<sup>-2</sup> र्नेज<sup>-3</sup> रुम'यर<sup>-5</sup> ख़ेर्-य<sup>-6</sup> हो ॥ 14

तद्द<sup>1</sup> एव<sup>2</sup> परम<sup>5</sup>अर्थ<sup>4</sup>सत्<sup>6</sup> ॥ 14

निर्देश सर्वत भवंद हैं ने के केंद्र के हेंद्र के बुका सा सिंदर स्पेद स्

अर्थ $^3$ किया $^4$ सामर्थ्य $^5$ लक्षणत्वाद् $^2$  वस्तुनः $^1$  ||~15

मालव<sup>-1</sup> वै. श्रेवि<sup>-2</sup> सक्व के र<sup>-3</sup> रे ॥ 16

अन्यत् $^1$  सामान्य $^2$ लक्षणम् $^3$  ॥ 16

रे.1वे. ह्याश्चर्यमा.चयु.३ लीप.३ लूब.३ च्री 17

सो<sup>1</sup> ऽनुमानस्य<sup>2</sup> विषयः<sup>3</sup> । 17

सर्दि,श्रिस.मी. विस.त. हे.३ केर. क्र्यं क्र्यं प्रचेश.व.७

े निर्ने निर्म त्र निर्मेश निर्मेश के निर्

तद्<sup>1</sup>वशाद्<sup>2</sup> अर्थ<sup>3</sup>प्रतीति <sup>4</sup>सिद्धेर्<sup>5</sup> इति ॥ 21

र्चन्यायायरे. विचाश्वायाः विश्वाचित्रे. रवानु वित्यायशः सद्धः शुक्राचीः योतः क्षे. न्दार्यत्रे ॥ 22

इति न्याय¹विन्दु²[नाम³]प्रकरणे⁴ प्रत्यक्ष⁵परिच्छेदः<sup>6</sup> [प्रथमः<sup>7</sup>] ॥ 22 हेशःशुः ५ सन्। भे तेशः देशः भः निक्षेशः भे हे ॥ 23

अनुमान<sup>1</sup> द्विधा<sup>2</sup> ॥ 23

रूट मी र र्वि <sup>2</sup> रूट <sup>3</sup> नालव मी र्वि <sup>5</sup> र्ने ॥ 24

स्त्र¹अर्थं <sup>2</sup> पर⁴अर्थं <sup>5</sup> च <sup>3</sup> ॥ 24

मंत्र<sup>10</sup> ॥ 25 मु.च.प., क्ष., चोश्चश्चराष्ट्र, धेचाश्चराया, खेश.न., चोट., लूब मंत्र, प्राच्ना, क्ष. इंग्लंग, चेश.न., चोश.न.न. मंत्र, लूब

तत्र $^1$  त्रि $^6$ रुपाल् $^5$  लिङ्गाद् $^7$  यद् $^9$  अनुमेये $^4$  ज्ञानं $^8$  तत्  $\left[$  स्वार्थम् $^2$  ight] अनुमानम् $^3$   $_{\rm II}$  25

<sup>10</sup> भवति.

सद्भाष्ट्रभाष्ट्र विद्यास्य । विकास स्थाप स्थाप स्थाप । विकास स्थाप । व

प्रमाण  $^3$ फल $^4$ व्यवस्था  $^5$  अत्र $^1$  अपि $^2$  प्रत्यक्ष $^6$ वत् $^7$  ॥ 26

र्द्धाः माशुक्षाः यः कृतः ग्रीः विष्यः विष्यः श्रीः हिकाः श्रुः त्यानाः यतः ग्रीः याः याः विष्यः विषयः विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः विषयः विष्यः विष्यः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विष्यः विषयः वि

त्र रुप्यं पुनर् लिङ्गस्य<sup>2</sup> अनुमेये<sup>3</sup> सत्त्वम् <sup>4</sup> एव<sup>5</sup>॥ 27

<sup>6</sup> च

स¹पक्ष² एव³ सत्त्वम्⁴ ॥ 28

5 च

से अस्व प्रति वे क्षित्र प्रति के निश्चतम् ॥ 29 अस प्रति व असत्त्वम् एव निश्चतम् ॥ 29

# ॥ नैनाश सदी विनाश सदी कु केर दन्ने लास ॥ ॥ नयाय विन्दु टीका ॥

स्त्रे-त्तु-13 स्त्रे-ता-14 स्त्रेंट्-तर-15 सह्ट-त-16 म्लिप-1, ॥ 1 स्त्रे-ता-8 क्यात्तर- म्लिप-10 पट्ट-प्रमाण्याश-तप्ट-11 मशिट-15 । स्त्रे-ता-8 क्यात्तर- म्लिप-12 पट्ट-प्रमाण्याश-तप्ट-11 मशिट-15 । स्त्रे-ता-8 स्थात्तर- म्लिप-पर-12 सह्ट-ता-18 मिलिप-13 ।

जयन्ति $^1$ 7 जाति $^1$ व्यसन $^2$ प्रबन्ध $^3$ प्रसृति $^4$ हेतोर् $^5$  जगतो $^6$  विजेतुः $^7$ । राग $^8$ आदि $^9$ अरातेः $^{10}$  सुगतस्य $^{11}$  वाचो $^{12}$ मनस् $^{13}$ तमस् $^{14}$ \*तानवम् $^{15}$  आद्धानाः $^{16}$ ॥ 1

रे.10 से.11 र्स्र.12 रें ॥ 4 के.भी वहर्त्यर मुच.2 ला.3 र्म्स्य प्रमेर प्राप्त केर्र के लें हैं। वहर्त्यर मुच.2 ला.3 र्म्स्य प्राप्त केर्र केर्य केर्र केर्य केर्य

सम्यग्<sup>1</sup>ज्ञान<sup>2</sup>पूर्विका सर्व इति<sup>3</sup>आदिना<sup>4</sup> अस्य<sup>6</sup> प्रकरणस्य<sup>5</sup> अभिधेय<sup>7</sup>- प्रयोजनम्<sup>3</sup> उच्यते<sup>9</sup> ॥ 2 द्विविधं<sup>4</sup> हि<sup>3</sup> प्रकरण<sup>1</sup>शरीरं<sup>2</sup> शब्दो<sup>5</sup> ऽर्थश्न्<sup>7</sup> च<sup>6</sup> इति ॥ 3 तत्र<sup>1</sup> शब्दस्य<sup>2</sup> स्व-अभिधेय<sup>4</sup>प्रतिपादनम्<sup>5</sup> एव<sup>6</sup> प्रयोजनम्<sup>3</sup> ॥ न<sup>8</sup> अन्यत्<sup>7</sup> । अतस्<sup>9</sup> तन्<sup>10</sup> न<sup>11</sup> निरूप्यते<sup>12</sup> ॥ 4 अभिधेयं<sup>9</sup> तु<sup>3</sup> यदि<sup>1</sup> निष्पयोजनं<sup>4</sup> स्यात्<sup>6</sup> तत्<sup>7</sup>प्रतिपत्तये<sup>8</sup> शब्द्<sup>9</sup>सन्दर्भों<sup>10</sup> ऽपि<sup>12</sup> न<sup>13</sup> आरम्भणीयः<sup>11</sup> स्यात्<sup>15</sup> । यथा<sup>16</sup>, <sup>28</sup> काक<sup>17</sup>दन्त<sup>18</sup>प्रयोजन<sup>19</sup>अभावान्<sup>20</sup> न<sup>26</sup> प्रेक्षा-<sup>21</sup> वताम्<sup>22</sup> तत्<sup>23</sup>परीक्षा<sup>24</sup> \* आरम्भणीया<sup>25</sup>, <sup>27</sup> ॥ 5

5. <sup>5</sup> एव

देन्यश्वः रचः दुन्तः व्यस्यः उत्ः व्यस्यः प्रम्यः प्रदेः व्यस्यः । व्यः । व्यस्यः । व्यस्यः । व्यस्यः । व्यस्यः । व्यस्यः । व्यस्यः । व

त्मी  $1^{12}$  । ने नक्ष  $1^{19}$  ते  $1^{14}$  तक्ष्य नि  $1^{15}$  ख़ैर  $1^{16}$  ने  $1^{17}$  नहम  $1^{18}$  लेश  $1^{19}$  न  $1^{19}$  न

अस्माद्  $^1$  अस्य  $^3$  प्रकरणस्य  $^2$  आरम्भणीयत्वं  $^4$  दशंयता  $^5$  अभिधेय  $^7$ प्रयोजनम्  $^8$  अनेन  $^6$  उच्यते  $^9$  ।  $^6$  यस्मात्  $^4$  सम्यग्  $^5$  ज्ञान  $^6$ पूर्विका $^{11}$ ,  $^{12}$  सर्व  $^9$ पुरुष  $^7$  अर्थ-  $^8$  सिद्धिः  $^{10}$  तस्मात्  $^{13}$  तत्  $^{14}$ प्रतिपत्ति  $^{15}$ अर्थम्  $^{19}$  इदम्  $^{17}$  आरम्यत  $^{18}$  इति  $^{19}$  अयम् अत्र  $^1$  वाक्य  $^2$  अर्थः  $^3$  ।  $^7$ 

. प्रीसः के. स्याप् क्रीसःयः विद्यासः विद्यासः

अत्र $^1$  च प्रकरण $^2$ अभिधेयस्य $^3$  सम्यग् $^4$ ज्ञानस्य $^5$  सर्व $^9$ पुरुष $^7$ अर्थ $^8$ सिद्धि- $^{10}$  हेतुत्वं $^{11}$  प्रयोजनम् $^{13}$  उक्तम् $^{14}$  ॥ 8

 $^6$  तस्य.  $^{11}$ ,  $^{12}$  हेतुत्वऋथनेन.

र्च. तर्. वहर्तात. अस्त. वहर्तात. स्वास. वि. वहर्तात. वह

चुन-पोन-<sup>25</sup> प्राचन-<sup>26</sup> प्रमुन-प-<sup>27</sup> हे-<sup>27</sup> प्राचन-<sup>28</sup> प्राचन-<sup>38</sup> प्राचन

अस्मिंश् $^2$  च $^4$  अर्थ $^1$  उच्यमाने $^3$  सम्बन्ध $^5$ प्रयोजन $^7$ अभिधेयानि $^9$  उक्तानि भवन्ति $^{10}$ । तथा हि $^{11}$  पुरुष $^{12}$ अर्थ $^{18}$ उपयोगि $^{14}$  सम्यग् $^{15}$  ज्ञानं $^{16}$  व्युत्पाद्-धितव्यम् $^{19}$  अनेन $^{18}$  प्रकर्णेन $^{17}$  इति \* ब्रुवता $^{20}$  सम्यग् $^{21}$ ज्ञानम् $^{22}$  अस्य $^{24}$  शब्दसन्दर्भस्य $^{23}$  अभिधेयं $^{25}$  तत् $^{26}$ प्रतिपाद्नं $^{27}$  प्रयोजनं $^{28}$  प्रकरणं $^{29}$  च इद्म् $^{30}$  उपायो $^{32}$  \*व्युत्पादनस्य $^{31}$  इति उक्तं  $^{33}$  भवति $^{34}$ । अस्माद् $^{35}$  अभिधेय $^{36}$ \*प्रयोजन $^{37}$ \*अभिधान $^{38}$ सामर्थ्यात् $^{39}$ .सम्बन्ध $^{40}$ आद्योनि $^{41}$  उक्तानि $^{42}$  भवन्ति $^{43}$ ॥ 9

र्ट. ३१ ३४ : १३ विकास कर १३ ३४ : १३ विकास कर १३ विकास १४ विकास १४

न $^{10}$  तु इदम् $^3$  एकं $^2$  वाक्यं $^1$  सम्बन्धम् $^4$  अभिधेयं $^6$  प्रयोजनं $^7$  च $^5$  वर्तुं $^9$  साक्षात् $^8$  समर्थम् $^{11}$ । एकं $^{12}$  तु वदत् $^{13}$  त्रयं $^{14}$  सामर्थ्यांद् $^{15}$  दर्शयति $^{16}$ । तत्र $^{17}$  तद् $^{18}$  इति $^{19}$  अभिधेय $^{20}$ पदम् $^{21}$ । व्युत्पाद्यत $^{22}$  इति $^{23}$  प्रयोजन $^{24}$  पदम् $^{25}$ । प्रयोजनं $^{30}$  च $^{31}$  अत्र $^{36}$  वक्तः $^{26}$  प्रकरण $^{27}$ करण $^{28}$ व्यापारस्य $^{29}$ । चिन्त्यते $^{37}$  ओतुश् $^{32}$  च $^{35}$  अवण $^{33}$ क्ट्यापारस्य $^{34}$ । तथा हि $^{38}$  सर्चे $^{40}$  प्रेक्षावन्तः $^{39}$  प्रवृत्ति $^{41}$ प्रयोजनम् $^{42}$  अन्विष्य $^{43}$  प्रवर्त्तन्ते $^{44}$ । ततश् $^{45}$  च आचार्येण $^{46}$  प्रकरण' $^{47}$  किमर्थं $^{48}$  कृतं $^{49}$  ओतृभिश्  $^{50}$  च $^{51}$  किमर्थं $^{52}$  श्रूयत $^{53}$  इति $^{54}$  संश्ये $^{55}$  व्युत्पादनं $^{57}$  प्रयोजनम् $^{58}$  अभिधीयते $^{61}$ ॥ 10

<sup>56</sup> जाते. <sup>59</sup> भवति, <sup>60</sup> इति

ध्रद्भायाद्भः वद्माः क्षेत्रः व्यव्यक्षेत्रः स्वः द्वेत् स्वः व्यक्तः विदः व्यव्यक्षः विदः व्यव्यक्षः विदः व्य

 $\hat{\mathbb{D}}_{.55}$  र्म्स्र.त. $_{53}$  र्व. म्र. $_{10}$  यहर्त्त त्रुं स्त्र. $_{10}$  यहर्त त्रुं स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त स्त्र. $_{10}$  यहर्ते स्त्र. $_{10}$  यहर्त्त स्त्र. $_{10}$  यहर्त्

सस्यग् $^1$  क्षानं $^2$  व्युत्पाद्यमानानाम् $^3$  आत्मानं $^5$  व्युत्पाद्कं $^4$  कर्तुं $^6$  प्रकरणम् $^7$  इदं $^8$  कृतं $^6$  शिष्यैश् $^{10}$  च $^{11}$  आचार्य $^{12}$ प्रयुक्ताम् $^{13}$  आत्मनो $^{14}$  व्युत्पिन्तम् $^{15}$  \* इच्छद्भिः $^{16}$  प्रकरणम् $^{17}$  इदं श्रूयत इति $^{18}$  प्रकरण $^{19}$ करण $^{20}$ श्रवणयोः $^{22}$  प्रयोजनं $^{23}$  व्युत्पादनम् $^{24}$  ॥ 11

<sup>21</sup> च.

सम्बन्ध¹प्रदर्शन²पदं³ तु न विद्यते⁴ । सामर्थ्याद्⁵ एव तु स प्रतिपत्त्यव्यः⁶ । प्रेक्षावता¹¹ हि सम्यग् $^8$ ज्ञान $^9$ व्युत्पादनाय¹⁰ प्रकरणम्¹² इदम्¹³ आरब्धवता¹⁴ अयम्¹⁵ एव¹⁶ उपायो¹ $^7$  न²⁰ अन्य¹ $^9$  इति दर्शित²¹ एव²² उपाय² $^6$  उपेय² $^7$ - भावः प्रकरण² $^3$ प्रयोजनयोः $^2$ ⁵ सम्बन्ध² $^8$  इति ॥¹2

 $^{7}$  ਰथा हि.  $^{18}$  भवति  $^{24}$  च

### ॥ निले<sup>-1</sup>निक्कुंनि ॥ ॥ चतुः <sup>1</sup>शतकम् ॥

1

पर्श्चर् द्रम्म र किटा ट के के र विष्य र कि र कि र विष्य र कि र विष्य र विषय र विषय र विषय र विषय र विषय र विषय र विष्य र विषय र विष्य र विषय र विषय

अस्मिन् $^4$  धर्म $^3$  ऽत्प $^2$ पुण्यस्य $^1$  सन्देहो $^5$  ऽपि $^6$  न $^7$  जायते $^8$  । भवः $^{11}$  सन्देह $^9$ मात्रेण $^{10}$  जायते $^{14}$  जर्जरी $^{12}$ कृतः $^{13}$  ॥

3

4 नाट.पाश.1 प्रह्मा.टा.६ मीशिटश.त.1 है। नाट.पाश.1 प्रह्मा.टा.६ मीशिटश.त.1 है।

मिथ्याद्वष्ट्रेर् $^9$  न $^{11}$  निर्वाण $^{^{10},12}$  वर्ण $^{^{2}}$ वर्ल्यन्ति $^{14}$  तथागताः $^{13}$  ॥

लौकिकी $^2$  देशना $^3$  यत्र $^1$  प्रवृत्तिस् $^6$  तत्र $^5$  वर्ण्यंते $^7$  । परम $^{10}$ अर्थ $^9$ कथा $^{11}$  यत्र $^8$  निवृत्तिस् $^{14}$  तत्र $^{13}$  वर्ण्यंते $^{15}$  ॥  $^{4, 12}$  भवति.

5

म्रिट्र.ज. ८ इचाश.त. भ्री.पचिर. धाट. ।

माल.हे.10 वि.च.11 ल्र्स.व.13 ब्रे ।

र्केश<sup>-13</sup> ८२<sup>-14</sup> ह्वेंग्'मुेर्-<sup>15</sup> से<sup>-16</sup> ८मुर-<sup>17</sup> रें || VIII. 9

किं $^3$  करिष्यामि $^4$  असत् $^2$  सर्वम् $^1$  इति $^5$  ते $^6$  जायते $^8$  भयम् $^7$  । विद्यते $^{12}$  यदि $^{10}$  कर्तव्यं $^{11}$  न $^{16}$  अयं $^{14}$  धर्मो $^{13}$  निदर्तकः $^{15}$  ॥

<sup>9</sup> यत्, <sup>17</sup> भवति,

6

वर्सेर् वस्रश्रम्भेव यः । इट वॅर १ हेर्म

यर.रें. चरचा. १ हे. श्रृंचा.त. १८८७ ।

द्भी.वंबा. है. बुर. पीव. 10 ड्रियो. त्रा ।

मार मोश्र<sup>-18</sup> वेश<sup>-13</sup> हे<sup>-14</sup> सामस्य स<sup>-15</sup> ध्रेन्<sup>16</sup> ॥ VIII. 15

वारण $^{'3}$  प्राग् $^2$  अपुण्यस्य $^1$  मध्ये $^4$  वारणम् $^6$  आत्मनः $^5$  । सर्वस्य $^{10}$  वारण $^{'11}$  पश्चाद् $^8$  यो $^{12}$  जानीते $^{13}$  स $^{14}$  बुद्धिमान् $^{15}$  ॥

<sup>1</sup> <sup>7</sup> च. <sup>9</sup> See Notes. 16 भवति.

7

र्ने र्स. सं. मिडेमा मी. क्षे. सं. मिडेमा मी. मि. मिडेमा मी. मिडे

भावस्य $^1$  एकस्य $^2$  यो $^4$  द्रष्टा $^3$  द्रष्टा $^7$  सर्वस्य $^6$  स $^5$  स्मृतः $^8$  । एकस्य $^9$  शून्यता $^{10}$  या $^{11}$  एव सा $^{12}$  एव $^{13}$  सर्वस्य $^4$  शून्यता $^{15}$  ॥

8

नश्री त्रम्य प्रित्य प्राप्त के स्ट्रिय के

श्रून्यता $^2$  पुण्यकामेन $^1$  वक्तन्या $^4$  नैव $^5$  सर्वदा $^3$  । औषधं $^8$  युक्तम् $^7$  अस्थाने $^6$  गरलं $^{11}$  ननु $^{13}$  जायते $^{12}$  ॥

हे. केर. 1 प्राप्त. 3 सर. 3 मालप मी श्र 4 । पत्र प्राप्त. 2 के. 6 पेश. 1 ट्रांचिश. पर 10 । पहुंचा हे थे. 1 प्राप्त के शामी हे माश पर 10 ।

८हेम'ईब'<sup>11</sup> नहार नर <sup>12</sup> वुष <sup>13</sup> स धेव <sup>14</sup> || VIII. 19

न $^6$  अन्यया $^4$  भाषया $^3$  म्लेच्छः $^2$  शक्यो $^7$  प्राहयितुं $^5$  यथा $^1$  । न $^{14}$  लौकिकम् $^9$  ऋते $^{10}$  लोकः $^{11}$  शक्यो $^{13}$  प्राहयितुं $^{12}$  तथा $^8$  ॥

10

स्प्र., रट., शर., रचीर., धूर्य., रचीर., रची

सद् $^1$  असत् $^3$  सद्सच् $^5$  च $^2$   $^{4/6}$  इति न $^8$  उभयं $^7$  च $^{10}$  इति $^9$  कथ्यते $^{11}$  । नजु $^{19}$  व्याधि $^{12}$ वशात् $^{13}$  सर्वंम् $^{14}$  औषधं $^{16}$  नाम $^{17}$  जायते $^{18}$  ।।

11

क्ट.बर.₂ अह्ट.य.७ चबट.५ ४म्री.७ है। लट.रच.₁ अह्ट.य.७ चबरा.३ अष्ट्रची.ल.७। ्रेते  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

यथा $^1$  वीजस्य $^2$  द्वष्टो $^4$  ऽन्तः $^3$  न $^8$  च आदिस् $^6$  तस्य $^5$  विद्यते $^7$  । तथा $^{10}$  कारण $^{11}$ वैकल्याज् $^{12}$  जन्मनो $^{13}$  ऽपि $^{13}$  न $^{16}$  सम्भवः $^{15}$  ॥

्यथा. 13 मार कें. वर प्रमा व्यक्ति क्षेत्र विकास क्षेत्र ।

भुष्यः भुष्यः सार्थटः साल्यस्यः । ट्रे.म्., भुष्यः, सार्थयः साल्यस्यः ।

 $\widetilde{\mathbb{G}}$ ਨ੍ $^{12}$  ਸਨ੍ਸ੍ $^{13}$  ਕਿੰਦਿੰ $^{14}$  ਨ੍ਹਾਂ ਨੇਸ਼ਨ੍ $^{15}$   $\parallel$   $X. <math>\parallel$ 

अन्तरात्मा $^2$  यद्। $^1$  न $^4$  स्त्री $^3$  न $^6$  पुमान् $^5$  न $^8$  नपु'सकम् $^7$ । तद। $^9$  केवलम् $^{11}$  अज्ञानाद् $^{10}$  भावस् ते $^{12}$  ऽहं $^{13}$  पुमान् $^{14}$  इति $^{15}$ ॥

यद्ग $^1$  सर्वेषु $^3$  भूतेषु $^2$  न $^8$  अस्ति $^7$  स्त्री $^5$ पुं $^4$ नपुंसकम् $^6$ । तद्ग $^9$  कि नाम $^{10}$  तानि $^{11}$  एव $^{12}$  प्राप्य $^{13}$  स्त्री $^{15}$ पुं $^{14}$ नपुंसकम् $^{16}$ ॥

15

हेंना यः 14 क्कि पर त्युर 15 क्षेत्र तस 16 ॥ X. 3

यस्<sup>3</sup> तव<sup>1</sup> आत्मा<sup>2</sup> मम<sup>4</sup> अनात्मा<sup>5</sup>,<sup>6</sup> तेन<sup>7</sup> आत्मा<sup>9</sup> अनियमान्<sup>11</sup> न<sup>10</sup> सः<sup>8</sup> ।

ननु $^{16}$  अनित्येषु $^{13}$  भावेषु $^{12}$  कल्पना $^{14}$  नाम जायते $^{15}\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$ 

16

माट लेगा मार्ड समा वित्र होना मो स । महिल्ला मार लेट हे हैं र मो मार लेगा मो स ।

विम्न $^{6}$  तत्त्वस्य $^{5}$  यः $^{1}$  कुर्याद् $^{7}$  वृतो $^{4}$  मोहेन $^{2}$  केनचित् $^{3}$  । कल्याण $^{9}$ अधिगतिस् $^{10}$  तस्य $^{8}$  नास्ति $^{12}$  मोक्षे $^{13}$  तु का $^{15}$  \* कथा $^{14}$ , $^{16}$  ।।

17

ড়'নধ'10 मूं'पंतर:,11 প्रष्ट्यं,13 ह्यापंत्रीं ह्यापंत्रीं श्राप्ताः वु. श्रेष्ठाः ह्या, ह्या,

शीलाद् $^1$  अपि वर $^3$  स्नंसो $^2$  न $^9$  तु दृष्टेः $^4$  कथञ्चन $^5$  । शीलेन $^7$  गम्यते $^9$  खर्गों दृष्ट्या $^{10}$  याति $^{13}$  परं $^{12}$  पदम् $^{11}$  ॥

18

 अद्वितीयं $^3$  शिव $^1$ द्वारं $^3$  कु $^5$ दृष्टीनां $^4,^6$  भयङ्करम् $^7$  । विषयः $^9$  सर्वबुद्धानाम् इति $^{12}$  नैरात्भ्यम् $^{11}$  उच्यते $^{13}$  ॥

<sup>10</sup> जायते.

19

क्र्य. र पर्.ल.चु. इ श्रट.जश्र.३ मिट.५ ।

रुष्यःयःक्षेष्यःयः दहम्बद्धाःयः हुरि ग्रा

मालक् त्यं . ४ हमाश्रास्य . श्रेरः १ क्वेरः यद्भा ।

र्चेत्राः वृतः १३ विकानुः १३ माटः विमाः १४ अर्चेटः १५ ॥ XII. 14

, अस्य $^2$  धमस्य $^1$  नाम्नो $^3$  ऽपि $^4$  भयम् $^6$  उत्पद्यते $^7$  ऽसताम् $^5$  । बलवान् $^{12}$  नाम $^{13}$  को $^{14}$  दृष्टः $^{15}$  परस्य $^8$  न $^{10}$  भयङ् $^9$ करः $^{11}$  ॥

20

रें केर रुं वर्ग सेर के इसर् ।

रे.सेर. चार.ज. २म्र्रिश. चावशारा ।

रे.बे. ४ ल्र्स्. यश्व. चा.स. १० रचाद 11 ।

केर्-पर्थ-12 प्रहेम्बर-पर-13 मा-पर-14 प्रमुट-15 | XII. 17

तत्त्वतो $^1$  नैरातम्यम् $^2$  इति $^3$  यस्य $^5$  एवं $^4$  वर्तते $^7$  मितः $^6$  । तस्य $^8$  भावात् $^9$  कुतः $^{10}$  प्रोतिर् $^{11}$  अभावेन $^{12}$  कुतो $^{14}$  भयम् $^{13}$  ॥

<sup>15</sup> जायते.

র্কর্ম<sup>1</sup> বী মার্ন্মর <sup>2</sup> র্ক্ষানে ক্রিন্মন<sup>3</sup> । বী নাজীব শানী লাকা নাম্বর্কার শানী লাক্ষানে <sup>3</sup> বি ক্রিন্দির বিশ্ব শানী নামানি নামানি শানী সামান্ত্র প্রায়ন্ত্র বিশ্ব শানী নামান্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত্র প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রয়ন্ত প্রায়ন্ত প্রযায প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রযায়ন প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত প্রযায়ন্ত প্রযায়ন প্রযায়ন

धर्म $^1$  समासतो $^2$  ऽहिंसां $^3$  वर्णयन्ति $^5$  तथागताः $^4$  । शून्यताम् $^6$  एव निर्वाणं $^7$  केवलं $^{11}$  तद् $^9$  इह $^8$  उभयम् $^{10}$  ॥

22

रेमाश्चः प्रदे<sup>1</sup> देवं <sup>2</sup> वे. मालवं स्थाः ग्राटः । व्यास्तरः समाशः प्रदेश्यः वे. मालवं स्थाः ग्राटः । के स्थाः के हर<sup>9</sup> समाः स्वायः प्रवायः । ग्रावः म्रोटः स्वायः स्वायः ॥ XII. 25

ब्राह्यो $^7$  ऽत्यतो $^3$  ऽपि $^4$  युक्तो $^1$  ऽर्थः $^2$  श्रेयस्कामेन $^6$  धीमता $^5$  । अर्थ्यम् $^9$  अर्को $^8$  नेत्रवतां $^{10}$  सर्व $^{11}$ साधारणो $^{12}$  नतु $^{13}$  ॥

## ॥ २२ अ. १४. २५ ५ १ के मास्त्रे १ ॥ **मूल<sup>°</sup> मध्यमक<sup>ा</sup>कारिका** ॥

अनिरोधम्<sup>3</sup> अनुत्पादम्<sup>4</sup> अनुच्छेदम्<sup>5</sup> अशाश्वतं<sup>6</sup>। अनेकार्थम्<sup>10</sup> अनानार्थम्<sup>9</sup> अनागमम्<sup>7</sup> अनिर्गमं<sup>8</sup>॥ यः प्रतीत्यसमुत्पाद्ं<sup>2</sup> प्रषञ्ज<sup>11</sup> उपशमं<sup>12</sup> शिवं<sup>13</sup>। देशयामास<sup>14</sup> सम्बुद्धस्<sup>14</sup> तं<sup>18</sup> वन्दे<sup>19</sup> वदतो<sup>16</sup> वरं<sup>17</sup>॥

न $^2$  स्वतो $^1$  न $^4$  अपि परतो $^3$  न $^6$  द्वाम्यां $^5$  न $^8$  अपि अहेतुतः $^7$  । उत्पन्ना $^{12}$  जातु $^{13}$  \* विद्यन्ते $^{14}$  भावाः $^9$  कचन $^{11}$  केचन $^{10}$  ।।

2

मुद्देशका निष्ट हैं सुं दिन के दिन क

चत्वारः $^2$  प्रत्यया $^1$  हेतुश् $^3$  च $^4$  आलम्बनम् $^5$  अनन्तरं $^6$  । तथा $^9$  एव अधिपतेयं $^7$  च $^8$  प्रत्ययो $^{10}$  नास्ति $^{12}$  पञ्चमः $^{11}$  ॥

3

न्द्रिंग्यं इस्रक्षः मुः रदः चल्विः वे ।

ন্ন্ন' ন বিষ্ণ । অব্নামন কি বি

न $^4$  हि स्वभावो $^2$  भावानां $^1$  प्रत्ययादिषु $^3$  विद्यते $^4$  । .अविद्यमाने $^7$  स्व $^5$ भावे $^6$  पर $^8$ भावो $^9$  न $^{10}$  विद्यते $^{10}$  ॥

4

चु'न'से'स्वर' मुेर्', स'लूर, । चु'न'सुर्', चे'न', सुर्'।

नु न ख़ब 10 व्य र 11 विव ने व 12 ॥

किया $^1$  न $^3$  प्रत्ययवती $^4$  न $^6$  अप्रत्ययवती $^4$  किया $^5$  । प्रत्यया $^8$  न $^9$  अकियावन्तः $^7$  कियावन्तश्र् $^{10}$  च सन्ति $^{11}$  उत $^{12}$  ।।

८२°२म<sup>, 13</sup> क्वेब सेव<sup>, 14</sup> हे हर <sup>, 15</sup> सेव<sup>, 16</sup> ॥

उत्पद्यन्ते $^3$  प्रतीत्य $^2$  इमान् $^1$  इति $^4$  इमे $^5$  प्रत्ययाः $^6$  किल् $^8$  । यावन् $^9$  न $^{10}$  उत्पद्यन्त $^{11}$  इमे $^{13}$  तावन् $^{12}$  न $^{16}$  अप्रत्ययाः $^{14}$  कथं $^{15}$  ।।  $^7$  इति

केर्-15म-2 लॅर्-परि-3 र्न-प्र-4 प्रह-5 | केर्-व-9 महामी-10 क्रिय-र्-11 त्युर-12 | केर्-व-13 क्रिय-प्रि-14 के-विमान्-15 ||

न $^{8}$  एव असतो $^{1}$  न एव सतः $^{3}$  प्रत्ययो $^{6}$  ऽर्थस्य $^{4}$  युज्यते $^{7}$  । असतः $^{9}$  प्रत्ययः $^{11}$  कस्य $^{10}$  सतश् $^{13}$  च प्रत्ययेन $^{14}$  किं $^{15}$  ॥  $^{2}$  वा.  $^{5}$  श्रिप.  $^{12}$  भवति.

7

मार.कें.1 केंब्र.2 के. व्यर्ग्य.3 रूट.4 |
कोर.5 रूट.4 व्यर्ग्य,6 की.7 माय.य.8 |
हे.स्. 3 क्रि.चेंर्-10 क्रु.11 क्रि.च.12 |
रे.सं. 13 व्यव.य.4 क्रि.15 र्माश्राह्म 16 ||

न $^7$  सन् $^3$  न $^7$  असन् $^5$  न $^7$  सदसन् $^6$  धर्मों $^2$  निर्वर्तते $^8$  यदा $^1$  । कथं $^9$  निर्वर्तको $^{10}$  हेतुर् $^{11}$  एवं $^{13}$  सित $^{14}$  हि युज्यते $^{16}$  । ।  $^{12}$  इति.  $^{15}$  न.

अनालम्बन $^{4,5}$  एव $^6$  अयं $^3$  सन् $^1$  धर्म $^2$  उपदिश्यते $^7$  । अथ $^8$  अनालम्बनं $^{10}$  धर्मे $^9$  कुत $^{13}$  आलम्बनं $^{11}$  पुनः ॥  $^{12,14}$  भवति

9

प्रमामाश. व.12 मुचेर.13 लाट.14 माट.बुमा.12 लुवे.16 मि टे.सु.र.8 ट्रे.श.धमा.३ श्र.10 हमाश्र.1 । प्रमामा.त.4 पंबट.तर.२ श्र.१ पंचीर.1 हो। कुश.क्षश्र.1 भुष्ठा.त.5 श्र.१४ माट.बुमा.12 लुवे.16 मि

अनुत्पन्नेषु $^{2^{18}}$  धर्मेषु $^{1}$  निरोधो $^{4}$  न $^{6}$  उपपद्यते $^{5_{2}7}$  ।  $^{10}$  अनन्तरम् $^{9}$  अतो $^{8}$  युक्त' $^{11}$  निरुद्धे $^{12}$  प्रत्ययश् $^{13}$  च $^{14}$  कः $^{15}$  ||  $^{16}$  भवित

भावानां $^1$  निःस्वभावानां $^2$  न $^5$  सत्ता $^3$  विद्यते $^5$  यतः $^4$  । सित $^7$  इद्म् $^8$  अस्मिन् $^6$  भवति $^9$  इति $^{10-11}$  एतन् $^{12}$  न $^{14}$  एव उपपद्यते $^{13}$  ॥

त्रवस्तरः र्श्यक्षः वर्षः स्ट्रायः स्व

मुद्रेद्धश्राता. ६ वे. यट. १ स्ट्रेर्य ।

ਤੇ<sup>.,</sup> ਕੇ. ਸੁੰਕ.ਯਕ.<sub>10</sub> ਛ.ਛੇਂਟ.<sub>11</sub> ਝੁੰ, ।

न $^5$  च व्यस्त $^2$ समस्तेषु $^3$  प्रत्ययेषु $^1$  अस्ति तत् $^4$  फलं $^3$  । प्रत्ययेभ्यः $^{10}$  कथं $^{11}$  तच् $^9$  च भवेन् $^{12}$  न $^8$  प्रत्ययेषु $^6$  यत् $^7$  ॥

के. खे. 1 त्रका. व. 2 हे. 3 केर. 4 मिट. 2 ।

ु.लु.कुर.व.1, धु.1, थू.1, पंचेंं रा.व ।। भुष.भूष.पथा, मोट.10 पंचेंंश.चे.11 थू । अः।¹ असद् ⁴ अपि ⁵ तत् ³ तेभ्यः ¹ प्रत्ययेभ्यः ६ प्रवर्तते ९ । अप्रत्ययेभ्यो $^9$  ऽपि $^{10}$  कस्मान् $^{12}$  न $^{14}$  अभिप्रवर्तते $^{13,15}$  फ $ec{e}^{11}$   $\sqcup$ 

त्रक्ष.ये.<sub>ग</sub> मुक्मी.४८.यहेब.व. ।

मुनि दंसरा अपना मी र द प्रिव सेव

नन्ना-न्द्राः भेष-तथारः तत्र्यानुः विदःर।

रे. हे. हे. हे. हे. के. मुक्त मार पहेंबा ।

फलं¹ च प्रत्ययमयं² प्रत्ययाश्³ च अख्यंमयाः⁴ । फलम् <sup>6</sup> अखमयेभ्यो <sup>5</sup> यत् <sup>7</sup> तत् <sup>8</sup> प्रत्ययमयं <sup>10</sup> कथम् <sup>9</sup> ॥

14

नै सुर वे मुन मुन प्राप्त विव वे सेव व मुनिस्त्रेन रहान विवार प्रम्यास्त्र विवा ल्रेन्स्रेन विश्वसातुः सेन् प्रसान् । मुक्तिक्षेत्रः मुक्तिः मुक्तिः मास्यः वसुरः।॥

तस्मान्<sup>1</sup> न<sup>3</sup> प्रत्ययमयं <sup>2</sup> न <sup>6</sup> अप्रत्ययमयं <sup>4</sup> फलं <sup>5</sup> । संविद्यन्ते <sup>5</sup> फलाभावात् <sup>7</sup> प्रत्यय<sup>9</sup>-अप्रत्ययाः <sup>8</sup> कुतः <sup>10</sup> ॥ <sup>11</sup> भवति

होना पर केंद्र स्था केंद्र के

## ॥ आर्य'काइयप°परिवर्तों° नाम⁴ महा°यान⁵सूत्रम्′ ॥

1

तेर् श्रूट देश देश है । र्यं र के श्रूप्य र

 तद्यथा $^3$ ऽपि नाम काश्यप $^1$  मन्त्र $^4$ औषघ $^5$ परिगृहीतं $^6$  विषं $^7$  न $^9$  \*विनिपात-यित $^8$  एवम् $^{12}$  एव काश्यप $^{11}$  ज्ञान $^{13}$ उपाय $^{14}$ कौशल्य $^{15}$ परिगृहीतं $^{16}$  बोधि-सत्त्वस्य $^{17}$  क्रेश $^{18}$ विषं $^{19}$  न $^{21}$  शक्रोति $^{22}$  विनिपातियतुम् $^{20}$  ॥ 1 तत्र $^1$  \* इदम् $^2$  उच्यते $^3$  । 2

यथा<sup>1</sup> विषं<sup>4</sup> मन्त्र<sup>2</sup>परिष्रहेण<sup>3</sup> जनस्य<sup>5</sup> दोषं<sup>6</sup>क्रिययासमर्थं<sup>8</sup> । एवं<sup>9</sup> हि ज्ञानी<sup>11</sup> इह वोधिसत्त्वो<sup>10</sup> हेरोर्<sup>12</sup> न<sup>14</sup> राक्यं<sup>15</sup> विनिपातनाय<sup>13</sup> ॥ 3

2

त्रिःश्वरः तर्रः खेर वि । र्यतः तः वि मूर्यः वि केर्यः वि स्तरः वि केर्यः वि केर्यः

तद् यथा $^{2,3}$  अपि नाम काश्यप $^1$  य' $^7$  महा $^5$ नगरेषु $^4$  सङ्कर $^6$ कूट भवति $^8$  स $^9$  इक्षु $^{10}$ क्षेत्रेषु $^{11}$  शालिक्षेत्रेषु मृद्धिका $^{13}$ क्षेत्रेषु $^{14}$  च $^{12}$  उपकारी $^{15}$ भूतो $^{16}$  भवति $^{17}$  एवम् $^{19}$  एव काश्यप $^{18}$  यो बोधिसत्त्वस्य $^{20}$  क्कोशः $^{21}$  स $^{25}$  सर्वज्ञतायाम् $^{27}$  उपकारी $^{28}$ भूतो $^{27}$  भवति $^{30}$ । 1 तत्र $^1$  इदम् $^2$  उच्यते $^3$ । 2

 $^{1. 22}$  सङ्करः,  $^{24}$  भवति,  $^{26}$  श्रिप.

नगरेषु $^{2}$ •संकारु $^{4}$ यथा $^{1}$  सुचक्षो $^{3}$  सो $^{5}$  इक्षु $^{6}$ क्षेत्रेषु $^{7}$  'पकार कुवंति $^{8}$ । एवम् $^{9}$  एव क्रेशो $^{11}$  उपकार $^{16}$  कुवंति $^{17}$  यो बोधिसत्त्वस्य $^{10}$  जिनान $^{14}$  धर्म $^{15}$  ॥  $^{3}$ 

3. 12 सङ्करः, <sup>13</sup> स.

3

त्रिं $^{18}$  | 1 (50) त्रिं $^{18}$  | 1 (50) त्रिं $^{18}$  | 1 (50) तद् यथा $^{2+3}$  अपि नाम $^2$  काश्यप $^1$  इष्वस्त्रे $^4$  \*5शिक्षितस्य $^5$  शस्त्र $^6$  प्रहणम् $^7$  एवम् $^8$  एव काश्यप अल्पश्चतस्य $^{10}$  वोधिसत्त्वस्य $^9$  [ सद् $^{11}$  ] धर्म $^{12}$  प्रविचय $^{-13}$  कौशल्यमीमांसा $^{14}$ सद्अर्थ $^{15}$  प्रहण $^{16}$  ज्ञानं $^{17}$   $*द्रप्टव्यं<math>^{18}$  | 1

 $^2$  एवम्.

4

द्र्य श्रुटः । द्रान्धः नश्रान् । व्यटः क्वाः श्रेमशः नयतः नगिर्वः सर्क्रेम्' यहेम्बर्यः केव्यंद्रेः क्रिंग्णुः इस्रम्प्रद्धः ८२ेखः र्श्वेन:यर., ८ट्रेट्.तश.10 क्षांत्रबंधर.11 क्षांता,13 रच.रें.श्चेर. पर.13 मुहें 14 || 1 विर्मुहः 1 ने भाः मुहाक्ष्याक्षेत्रकार्यके । क्षायबिन्तुं कें केंसाया न्यानु क्षेत्राया नामाबिन् । पर्ने सुर्वे । रेवे.भर्ड., जस.10 क्र्य. ध्यश.ज.1, लट.रेची.तर.13 श्र.श्र्र.हेची. त्रत्रा3∥ 2 त्र्रिस्ट. र्यं.सर्. बस. इस्थ. क्र्यं. यर. इ. धू. धूर. हुमा. त. व चाट. ७ खे. वे. वे. वे. वे. चीट. प्रा. चटा वर्मा. बोन्।यरः अंश्विरःहेन्।यः न्हा अंश्वराखनः सेन्। व्या र्श्वेन'सेन्' न्हः । मुर्शेन्यसेन्'यः नृहः । क्षुेशःन् सेन्'यः नृहः । मट. चम. भूर. त. १ चेर. तथा श्रीका भूर. त. १० १८. । चेर. य. शेर्-पर-11 शिश्चर हेंग्य-13 है। वेर्-श्वर-13 पर्न-14के. रेव.

মর্ $^{-15}$  অম $^{-16}$  রূথ্যরমধ্যে $^{-17}$  অন্যুল্ $^{-18}$  রূথ্যে $^{-18}$  রূথ্যে $^{-18}$  রূথ্যে $^{-18}$  রূথ্যে $^{-18}$ 

तस्मिन् तर्हि  $^2$  काश्यप  $^1$  इह  $^8$  महा  $^5$ रत्नकू  $^2$  धर्म  $^6$ पर्याये  $^7$  शिक्षितु  $^9$ कामेन  $^{10}$  बोधिसत्त्वेन  $^3$  योनिशो  $^{11}$  धर्म  $^{12}$ सम्प्रयुक्तेन  $^{13}$  \*भवितव्यं  $^{14}$  |  $^1$  तत्र  $^2$  काश्यप कतमो  $^7$  योनिशो  $^4$  धर्म  $^5$ प्रयोगो  $^6$  यदुत  $^8$  सर्वधर्माणा  $^{11}$  भूत  $^1$  प्रत्यवेक्षा  $^1$  |  $^1$  कतमा  $^7$  च काश्यप सर्वधर्माणा  $^4$  भूत  $^5$ प्रत्यवेक्षा  $^6$  |  $^1$  यत्र  $^2$  काश्यप  $^1$  नसत्त्व  $^5$ -नजीव  $^6$ -नपोष  $^7$ -नपुदू  $^9$ -नमनु  $^{10}$ -नमानव  $^{11}$  प्रत्यवेक्षा  $^1$  | इयम्  $^1$  उच्यते  $^2$  काश्यप  $^1$  मध्यमा  $^1$ 5 प्रतिपद्  $^1$ 6 धर्माणा  $^1$ 7 भूत  $^1$ 8 प्रत्यवेक्षा  $^1$ 9 |  $^1$ 9

- $^{1.}$   $^{3}$  एवम्.  $^{2.}$   $^{3}$  बोधिसत्त्वस्य,  $^{9}$  मध्यमा,  $^{10}$  प्रतिपत्.
- $^{3.\ 2}$  मध्यमा,  $^3$  प्रतिपत्.  $^{4.\ 8}$  नपुरुष.

5

त्रिं श्रूटः गिल्दः थटः त्रुः स्वरः स्मार्थः क्रिं स्म्रश्याः क्रिं स्म्रश्याः विद्यान्तः । यहः भाष्टः स्मार्थः । यहः भाष्टः स्मार्थः । यहः भाष्टः । यहः भाष्टः । यहः । यहः

र्हेम $^{29}$ । से'हम'यर $^{30}$  अप्तर्शेर्श्नर $^{31}$  से $^{32}$  हेम' य $^{33}$  है। तेर्'सू $^{31}$  तर्हे $^{35}$  त्रास्तर $^{36}$  सस्तरं से $^{36}$  सस्तरं संस्थाः स्वरं स्वरं संस्थाः स्वरं स्वरं संस्थाः स्वरं स्वरं संस्थाः स्वरं स्वरं संस्थाः स्वरं संस्थाः स्वरं संस्थाः स्वरं संस्थाः स्वरं संस्थाः स्वरं संस्थाः संस्थाः स्वरं संस्थाः संस्

पुनर् $^3$  अपरं $^2$  काश्यप $^1$  मध्यमा $^4$  प्रतिपद् $^5$  धर्माणां $^6$  भूत $^7$ प्रत्यवेक्षा $^8$  या $^9$  रूपस्य $^{10}$  न $^{13}$  नित्यम् $^{11}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{12,14}$  न $^{17}$  अनित्यम् $^{15}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{16,18}$ । या $^{25}$  वेद्नायाः $^{21}$  संज्ञायाः $^{22}$  संस्काराणां $^{23}$  विज्ञानस्य $^{24}$  न $^{28}$  नित्यम् $^{26}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{27,29}$  न $^{32}$  अनित्यम् $^{30}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{31,33}$ । इयम् $^{35}$  उच्यते $^{41}$  काश्यप $^{34}$  मध्यमा $^{36}$  प्रतिपद् $^{37}$  धर्माणां $^{38}$  भूत $^{39}$ प्रत्यवेक्षा $^{40}$ । 1

<sup>19</sup> काश्यप, <sup>20</sup> एवं.

R

लूर् संह । माल्ब । लार इसास्तर स्वास्तर स्वास्तर स्वास्तर । लार स्वास्तर स्वास्तर । लार स्वास्तर स्वास्तर स्वास्तर स्वास्तर । लार स्वास्तर स्वास्त्र स्वास्तर स्वास्तर स्वास्त्र स्वास्तर स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्तर स्वास्तर स्वास्त्र स्वास्त्य स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्व

या¹ पृथिवी²धातोर्³ न७ नित्यम् $^4$  इति प्रत्यवेक्षा $^{6,8}$  न¹² अनित्यम् $^9$  इति प्रत्यवेक्षा $^{11,13}$  ।  $^2$  या आव् $^2$ धातोस् $^3$  तेजो $^4$ धातोर् $^5$  वायु $^6$ धातोर् $^7$  आकाश $^8$ धातोर् $^9$  विज्ञान $^{10}$ धातोर् $^{11}$  न $^{15}$  नित्यम् $^{12}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{14,16}$  न $^{20}$  अनित्यम् $^{17}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{19,21}$  ।  $^3$  इयम् $^2$  उच्यते $^8$  काश्यप $^1$  मध्यमा $^3$  प्रतिपद् $^4$ धर्माणां $^5$  भूत $^6$  प्रत्यवेक्षा $^7$  ।  $^4$ 

 $^{1.}$   $^{1}$  काश्यप,  $^{2}$  अपरं,  $^{3}$  पुनः,  $^{4}$  मध्यमा,  $^{5}$  प्रतिपद्,  $^{6}$  धर्माएां,  $^{7}$  भूत,  $^{8}$  प्रत्यवेत्ता.  $^{2}$   $^{5}$ ,  $^{10}$  अपि.  $^{3}$   $^{1}$  एवम्,  $^{13}$ ,  $^{18}$  अपि.

7

त्रिंशू $\Gamma^{1}$  माल् $\Gamma^{2}$  अ $\Gamma^{3}$  त्रुग्यते प्रमः कें क्षां मार्गः मार्गः क्षां मार्गः मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः क्षां मार्गः मार्गः

प्रति । त्रु स्वरे । अ (55)

पुनर् $^3$  अपरं $^2$  काश्यप $^1$  मध्यमा $^4$  प्रतिपद् $^5$  धर्माणां $^6$  भूत $^7$ प्रत्यवेक्षा $^8$  या $^9$  चक्षुर् $^{10}$  आयतनस्य $^{11}$  न $^{15}$  नित्यम् $^{12}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{14,16}$  न $^{20}$  अनित्यम् $^{17}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{19,91}$ । 1 इयमुच्यते काश्यप मध्यमा प्रतिपद् धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षा । एवं $^1$  यावच्छोत्र $^2$ ध्राण $^3$ जिह्वा $^4$ काय $^5$ मन $^6$ आयतनस्य $^7$  न $^{11}$  नित्यम् $^8$  इति प्रत्यवेक्षा $^{10}$   $^{12}$  न $^{16}$  अनित्यम् $^{13}$  इति प्रत्यवेक्षा $^{15,17}$ ।  $^2$  इयम् $^2$  उच्यते $^8$  काश्यप् $^1$  मध्यमा $^3$  प्रतिपद् $^4$  धर्माणां $^5$  भूत $^6$ प्रत्यवेक्षा $^7$ ।  $^3$ 

1. 18 अपि.

8

त्रिःशुटः विषाः वेशः व्याः विश्वः विषाः व

नित्यम् $^2$  इति $^3$  काश्यप $^1$  अयम् $^4$  एको $^6$ 5न्तः $^5$ । अनित्यम् $^7$  इति $^8$  काश्यप अय $^{^5}$  द्वितीयो $^{11}$ 5न्तः $^{10}$ ॥ 1 यद् $^5$  \*एतयोर् $^2$  द्वयोर् $^3$  नित्यानित्ययोर् मध्य $^4$  तदु $^{17}$ 

अरूपि $^8$  अनिद्र्शनम् $^9$  अनाभासम् $^{11}$  अविज्ञप्तिकम् $^{12}$  अप्रतिष्ठम् $^{13}$  अनिकेतम् । इयम् $^{15}$  उच्यते $^{21}$  काश्यप् $^{14}$  मध्यमा $^{16}$  प्रतिपद् $^{17}$  धर्माणां $^{18}$  भूत $^{19}$  प्रत्यवेक्षा $^{20}$  । 2

 $^{2}$ .  $^{1}$  अन्तयोः,  $^{6}$  भवति,  $^{10}$  अनाश्रयम्.

9

आत्मा $^1$  इति $^3$  काश्यप $^1$  यअयम् $^4$  एको $^6$  अन्तः $^5$  । अनात्मा $^7$  इति $^8$  «अय' $^9$  द्वितीयो $^{10}$  Sन्तः $^{11}$  ॥  $^1$  यद् $^5$  आत्मनैरात्मयोर् मध्य' $^4$  तद् $^7$  अरूपि $^8$  ॥  $^2$ 

 $oldsymbol{2}.$   $^1$  अन्तयोः,  $^2$  तयोः,  $^{or}$  अनयोः,  $^6$  भवति.

क्रि. क्र क्रि. क

अस्ति $^2$  इति $^3$  काश्यप $^1$  क्षयं $^4$  एको $^6$  ऽन्तः $^5$  । नास्ति $^7$  इति $^8$  क्षयं $^9$  द्वितीयो $^{11}$  ऽन्तः $^{10}$  ।  $^1$  यद्  $^4$  क्ष्पतयोः $^1$  द्वयोः $^2$  मध्यं $^3$  इयम् $^7$  उच्यते $^{13}$  काश्यप $^6$  मध्यमा $^8$  प्रतिबद्  $^9$  धर्माणां $^{10}$  भूत $^{11}$  प्रत्यवेक्षा ।  $^2$ 

#### 🧀 । क्षेत्र.हमा., भु.जूह., ॥

#### ॥ काव्य 'आदुर्शः' ॥

॥ व.स. ल्यू प्रहार्य मास्त्र रहे . या स्टूर्स

 $\Pi$  नम $^1$  आर्य्य $^2$ मञ्जु $^3$ श्री $^4$ कुमार $^5$ भूताय $^6$   $\Pi$ 

॥ ८सचोश.त. इ ४६भ. ३८तल. मुध्य.वेर. विरास.ल. ६

स्रीमा. ४क्षत्र.<u>ज</u>्रा

र्व रिकामः स्मित्रे ह्रा नाम के साम हिस्सा ॥

चतुर्मुख¹-मुख²अम्भोज³ वन⁴हंस⁵वधू<sup>6</sup>म्मंम<sup>7</sup>।

नार्नेट.चलि.मार्नेट.ची.३ सर.३४स.मी३ । । ८८.सपु.३४.१

वधरा उर रणर 11

स.त.स. र.स.ट्रे. ट्रेम्, स.चेतप्त. स.र.स.ट्रे ॥ ०॥

मानसे $^8$  रमतां $^9$  दीर्घं $^{10}$  सन्वंशुक्का $^{11}$  सरस्वती $^{12}$  ॥ 1

र्नुद्रुष्ठर्भः भः वे विचि स्रिं।। स्रिर्भः रेट्रुः व मानसः सर्हर् १॥०

```
सुई तुई ह. भू. हे. है। । स. लू. ची. वे. त. ज. में
```

पूर्वि¹शास्त्राणि² संहृत्य³ प्रयोगान्⁴ उपलक्ष्य⁵ च<sup>6</sup> ।

चर्नेय.पट्ट्स.इक्स.देशस.₁चर्नेश.चुट.३ ।। ह्यूर.च.देशस.द

णुटः हेर सर्वे व हे ।

ल.र्वे.शं.अर्वे, लार्बे, दीः । ग्रा.ल.रे. ग्रां.वे.प्रांपे ॥ ४॥

यथासामर्थ्यम् <sup>7</sup> अस्माभिः क्रियते <sup>9</sup> काव्य<sup>10</sup>लक्षणं ॥ 2

हा सुर वुरा पति । मार्था पति । कुर्व प्रमा मीरा । कुर्व प्रमा पीरा । कुर्व प्रमा मीरा । कुर्व प्रमा मीरा । कुर्व प्रमा मीरा ।

इह $^1$  शिष्ट $^2$ अनुशिष्टानां $^3$  शिष्टानाम् $^4$  अपि $^5$  सर्व्वधा $^6$  ।

८२.व., वीव.वे.क्ष्या.क्ष्य वीष । । हुब.श्.चड्रेव.व २८. झेब.घपु.क्ष्य ति

न्दं सेन मुस्ति। विल्लापुर सन्हें। ॥३॥

वाचाम् र पव<sup>8</sup> प्रसादेन<sup>9</sup> लोकयात्रा<sup>10</sup> प्रवर्तते<sup>11</sup> ॥ <sup>3</sup> ॐना क्ष्या <sup>7</sup> केन गुणि <sup>8</sup> हैं अ गुणि <sup>9</sup> के । । प्रहिमा हैं अ श्वास प्राप्त प्रस्ति। ॥ <sup>3</sup> प्रहमा प्रस्ति। ॥ <sup>3</sup> ष्यु-रास्त्रेयः ग्रीनः ह्या । ह्या प्रान्तः ह्या वाया ।

इद्म्<sup>1</sup> अन्ध<sup>2</sup>न्तमः <sup>3</sup> कृत्स्नं <sup>4</sup> जायते <sup>5</sup> भुवनत्रयं <sup>6</sup>।

न्या हे . इस १ इस १ वर्ष १ १ । । विस्तर पर १ १

지원다. 12 원.13 원왕. 설.14 II

अर्-पन्तु इ. . हैं है। दू असू दू व है यु हे ॥ = ॥

यदि" शब्द<sup>8</sup> आह्रयं<sup>9</sup> ज्योतिर्<sup>10</sup> आसंसारं<sup>11</sup> न<sup>13</sup> दीप्यते<sup>12,14</sup> ॥4 ८६मा-हेन-माशुक्ष-सं<sup>16</sup> अद्यत-५मा<sup>14</sup> ८६<sup>1</sup> । श्लिमा-५का सुन-प<sup>3</sup> १९५५ ८मा-६

ष्युः ने मुंची । सू न में मुंची न मू न में मुंची न मू न में में मुंची मुंची ॥

आदि¹राज²यशो³विम्बम्⁴ आदर्शं⁵ प्राप्य<sup>6</sup> वाङ्मयं<sup>7</sup> ।

र्जूब.मी. मील.स्. म्यानाश.सप्. श्वाडियाश । । स्या.मी. ४ स. ये बुब. १

शे.लूट. इंचि ॥

हे.सं साम है. र हे हा । । व. स.लर्स सी. व.सी.हे ॥ ८॥

में में विश्व में सम्बाग सम्बाग । । या ख्या सम्बाग सम्बग सम्बाग सम्वग सम्बाग सम

गौर्<sup>1</sup> गौः<sup>2</sup> कामदुघा<sup>3</sup> सम्यक्<sup>4</sup> प्रयुक्ता<sup>5</sup> स्मर्थते<sup>6</sup> बुधैः<sup>7</sup> ॥ स्मर्थते<sup>7</sup> अहः न्याः सम्यक्<sup>4</sup> प्रयुक्ता<sup>5</sup> समर्थते<sup>6</sup> बुधैः ।

पर्नेन पहिंदी " न र र \* मन्दर ॥

र्भ त्रा स्वम्हि । । सः ल्याः से मः वैस्तरि ॥ ७॥

दुष्प्रयुक्ता $^8$  पुनर् $^9$  गोत्वं $^{10}$  प्रयोक्तुः $^{11}$  सा $^{12}$  एव $^{13}$  शंसिति $^{14}$  ॥ 6  $\hat{\zeta}^{*,12}$  क्रे $\hat{\zeta}^{*,13}$  क्रेश्राय्याराञ्च्यारा $^8$  व्राप्याराञ्चे $\hat{\zeta}^{*,10}$  प्रिं $\hat{\zeta}^{*,12}$  क्रेश्राय्याराञ्चे $\hat{\zeta}^{*,10}$  प्रिं $\hat{\zeta}^{*,12}$  क्रिं $\hat{\zeta}^{*,13}$  क्रिं $\hat{\zeta}^{*,14}$  ॥ ७ ॥

५.८स.स.त. ब्रु. १ । म.डी. २६. म.वर्. व ॥

तद् अल्पम् अपि न चे उपेक्ष्यं काक्ये दुष्टं कथञ्चन । रे प्रेर क्ष्रिं प्रमा र्मा भाष्ट क्ष्रिं । । क्रु प्रमा मुद्र मुद्र क्ष्रिं हैं । । क्ष्रिं प्रमा मुद्र क्ष्रिं हैं ।

र्बेट.तः श्रेच.र.भ.म । नियु.टे.ष्ट्राम्य. टे.चेचू ॥ ०॥

स्याद<sup>9</sup> वयु: <sup>10</sup> सुन्दरम् <sup>11</sup> अपि <sup>12</sup> श्वित्रेण <sup>13</sup> एकेन <sup>14</sup> दुर्मगं <sup>15</sup> ॥ ७ प्रदिन स्थाद <sup>9</sup> वयु: <sup>10</sup> सुन्दरम् <sup>11</sup> अपि <sup>12</sup> श्वित्रेण <sup>13</sup> एकेन <sup>14</sup> दुर्मगं <sup>15</sup> ॥ ७ प्रदिन स्थाद <sup>14</sup> वि. भूत प्रदेश स्थाद स्थाद

```
गुण दोषान् अशास्त्रज्ञः कथं विभजते जनः ।
```

श्चे वे विष्य पर्देश श्चे त्रेश प्रश्च । । व्यव ५५ वे श्चे विष्य १ वि

트·명조·4 기원 1

मी सब सुद्देश में रहे । । हैं या है दें या है ज़ ॥ ८॥

किम् $^7$  अन्धस्य $^8$  अधिकारो $^9$ 5ित्ति $^{10}$  रूप $^{11}$  भेद् $^{12}$  उपलिध्यु $^{13}$  ॥  $^8$  माह्मग्रः  $^9$ ।। विं $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :  $^1$ :

त्य.२३ सहित् वै हरे । । य.हेशव.ल. श्री.र.लः ।

अतः<sup>1</sup> प्रजानां<sup>2</sup> ब्युत्पत्तिम्<sup>3</sup> अभिसन्धाय<sup>4</sup> सूरयः<sup>5</sup> ।

रे.क्रेर., भाष्ट्रातश. क्रि.रेर्मी. क्ष्रश्च । वि.चे.मे. ह्माश्चात. क

सर्दिर्नेद्शःवश⁴॥

नः हैं ने हें रं रे सम्हें । । के न न्यू हैं में प्र. 10 में हैं सा । ॥ ०॥

वाचां $^6$  विचित्र $^7$ मार्गाणां $^8$  निववन्धुः $^9$  क्रिया $^{10}$ विधिम् $^{11}$ ॥ 9

इस.चर्रा. जस.संब. इस्राइसस.मी € । । चे.चर्र. 10

क्रम्-11 देश-धर-धर ॥ ७॥

हे इस.इ.इ. ब. में वैं वें ।। श्राम्येमें प्रसे. र्यु. र्यू. २३ ॥

तैः $^1$  शरीर $^2$  च $^3$  काव्यानाम् $^4$  असङ्कारश् $^5$  च $^6$  दर्शितः $^7$  ।

र्रे.रेचा.चुरा. वु. श्रेथ.त्या.चु. । । अश्व. रटा. वेचे.

ME. 6 + 4. 2. 4 4 4 1

तर्दू र द्वा । विकर्द्धः यद्वा ॥ १० ॥

शरीर' $^8$  तावद् $^9$  इष्ट $^{10}$  अर्थ $^{11}$  व्यवच्छिन्ना $^{12}$  पदावली $^{13}$  ॥ 10

खुरु वे . हे ने विमा . पर्ट्र पार्षा । । ट्रेंच मुरुर । इस पठर । १

क्रमामी स्ट्रा । १० ॥

यानुँ मानुङ्कुः स्राम्बङ्का । १५६ हो मानुङ्का मानुङ्का ।

पद्य $^1$  गद्यञ् $^2$  च $^3$  मिश्रञ् $^4$  च तत् $^5$  त्रिधा $^6$  एव $^7$  व्यवस्थितम् $^8$  ।

रे. क्षट. क्र्याश.चढर. डिंगे.त. २८.३ । हिंग.स.

इस.माश्रुस. ७ ३८.२. मानसः॥

पद्य' चतुष्पदी 10 तच् 11 च 12 वृत्तं 13 जातिर् 14 इति 15 द्विधा 16 ॥ 11

कॅन्यायर ११ मिट पति पर १० दे ११ स्ट ११ मे है ११ के

हुँ हैं -14 विश् -15 इस माई स् 16 ॥ 22 ॥

```
ू इ.स.च. इ.स.च. १ । इ.स.च. च. च. च.च.
```

छन्दो विचित्यां <sup>2</sup> सकलस् तत् प्रपञ्चो विदर्शितः ।

रेप्भे र्श्वेस्य र रेप्पा है । । श्रेम र्श्वेर रा मालु र र्

ट्रश्रायम् नम्बुव ॥

स. चुटे बूच चु.म.६ ।। मधु.इ. मी.वे.सं.म.इ ॥ ७४ ॥

सा $^7$  विद्या $^8$  नौर् $^9$  विविक्षूणां $^{10}$  गम्भीरं $^{11}$  कान्य $^{12}$  सागरं $^{13}$  ॥ 12

रेग. इ. रे. क्षेत्र. ट्या. १ में अष्ट्र्<sub>18</sub> वे । । वयः स्ट्रा. १ प्रह्मा.

८२५.४४४.मी.१० मी. ॥ ७४ ॥

### ॥ माञ्चमार्थाणीुः के अद्रेः इसाध्रः ॥

## ॥ रूप<sup>1</sup>आदित्य<sup>2</sup>कथा<sup>3</sup> ॥ THE STORY OF RÜPADITYA.

र्टाःश्, चित्रचित्राणी, क्रे.स. चेलार्स्य, स्यू.चेटारे, चर्व, उट्टेब्रास्यू, marriage First Beautyking's place in sun आदित्य- राजस्य प्रासादे रूप-प्रथमः ५.क.५<sup>-</sup>यास । 1 रे<sup>,</sup> ८५८, मुं.मर, मुं. described. That and (in the) India of chapter (is) भारत-वर्ण्यते । 1 परिच्छेदः तत मूरि:मुर शेमशाणु :म्रिम्ब्स लेश-वान । 2 MM. country, (in the) town of Mind-understanding named. नाम्नि।2 मति-चित्त-देशे नगरे उवर्शव। लय.चेल.ग्री 町、町下、 新5.21 Candrasena. of India the language in The father-king चन्द्रसेनः, भाषायां राजिपता भारत-প্রম. The mother Tibet of the language in Zla.baḥi.ded.dpon. भाषायां ज़ल्.व'इ.देद. द्पोन। 3 माता भोट-

रेन्द्रश्री वर्षे अर् **新了了** | of India the language in God-beauty. Tibet of the language in भारत-भाषायां देवश्रीः, भोट-भाषायां झदे र्यया स् । ४ श्रुषः क्षेत्रः कुःगरः 到5.21 lhaḥi.dpal.mo. The son elder of India the language in लंह'इ. द्वल. मो। 4 पुत्रो ज्येष्टो भारत-भाषायां र्चत्र इ.स.च । चर्न सर्तु। ह्न य शेद मी । 5 Candrasimha, of Tibet the language in Zla.ba.sen.ge. चन्द्रसिंहः, भोट-भाषायां ज्ल.ब.सेङ्गे । 5 कृत्यः शुःगरः भेर्र्। व्यक्ताना Son younger of India the language in Candrakumāra, कनिष्टो पुत्रः भारत-भाषायां चन्द्रक्रमारः. वेंद्र 新5万 | श्चि.च.चार्ब्ब. व । 6 Tibet of the language in Zla. ba. gžon. nu. भोट भाषायां ज्छ. ब. गशोन. न ॥ 6 HE.W. भट्य. चट्ट. चीश. र्यट. ये. येश. वे र्यटश. His by power right of possession in subjects तस्य शक्त्या अधिकृते प्रजाः

मूर् हिर प्रवसर्वे सुमार स्राह्म 7 वर्ग स्राहित lacs thirty-six, of precious stones and gems towns लक्षाणि षट्त्रिंशत्, 7 नगराणां मणि-रत्नानां यर.सहूर. श्रिस. यम्. रीमा.ख lg मोरीमोश. रेपोर.स्. treasuries three hundred sixty, umbrellas त्रि- शत-षष्टिः, 8 कोशानां छत्राणि श्वेतानि नाक्षर मी खारा छव । १ वर्त्त्रम् त्यु त्यक्षर नाप्त्रम् मी gold handle with, desired things producing yoga of खणमुष्टीनि, 9 प्रदं होट.चड़ेर् । 10 र्. टट.च. यूर.वेश । 11 श्लाट.च्.के. alms bowl, horse naturally flying-knowing, elephant पिण्डपात्रं, 10 अश्वः स्वभावेन उत्पतनज्ञः, 11 गजः न्द्र हा. जा. हि. हर. रथर. न 12 very strong (with) nose vermilion-like red. नासः सिन्दूर-सदृश- छोहितं, 12 सु-हहः पर्ट. पहुँ पर पाउ मने व्सू में श्रीमन के हैं।14 desire-yielding cow,13 she-buffalo milch, talking काम-धेनुः,13 महर्षिी दुग्धवती, पाठकः 26

전되.건. ). 첫. 년. 적의 '면 | afa. boar white, door-dog that to catch शुकरः श्वेत. द्वार-कुक्क् रः महण गर्र धु. चुझ । 12 हि. पर्से जामी. बचाशास । but does not know how to let go, miraculous त्यागानज्ञः, 15 तमी न सेन पते. से नेमामी स्मार 116 हिंद से रेमाया छव. पाशः, growing not fading flower garden, minister वर्धमान अंग्लान-पुष्प- उद्यानं, 16 सचिवः विद्वान क्षाचार्यः व । १७ हेन् स्था ६५ हेर्च स्था सुन्यास्त्र । १८ caste low hunter's sons, Aponage, etc. and अपोनगः, 17 कुला:<sup>b</sup> हीन॰ व्याध-सुताद्यः 뒥 18 तर्रायते. लूटशः श्रुरं यश्रमः मीशः भ्रावितः तः लूरं तः जंश । 19 desired enjoyments unthinkable were. सम्भोगाः अचिन्त्याः र्स. इ.ड्रेम.मी. ष्ट्र लय.मील.स्. वै.चट्र.ट्रेट्र.चेर्स. ४. इ । संस the father-king Candrasena said to the son राजपिता एकस्मिन काल चन्द्रसेनः आह पुत्रं

```
के.य. ध.यद्र.श्रंट.ची.ज । 50 मी.चीज.वी
elder Chandrasimha: 20
                         O prince,
ज्येष्ठं
          चन्द्रसिंहम् ।
                            मो राजपुत्र,
                            मिर्जुमा सः कमाश्रासः ५८ ।
           ৭5ব.কমাগ্র.
           A bird (with) a wing broken, and
                पक्षी
                             पक्षः^b
                                           भग्न व
                                                  च
                      रे सें सेर य रूप रूप
            र्मा.पा.
            A tiger stripes without,
                                         and
                         रेखा-हीनः
             व्याद्यः
                                          च
           श्रेटमी:
                   चारश्. रट. चेल.च.
           A lion
                      Himalayas deprived of
                                                and
           सिंहः
                          हिम-
                                     वियुक्तः
                   মস্কু.বশ্ব. মুব্.শ.
           अस
                                           ٢٢. ١١
           A fish
                  from the pond come out,
                                               and
           मोनः
                                     निर्गतः
                        सरसो
                                                च
           मुल य
                      কুমি, সুমাধা, সুই.ম.४४४।।
           Kings
                       royal family
                                        without
           राजानो
                       राज-
                                            होनाः
                               <del>-</del> कुछ-
```

म्रेट. हिर. श्रेभश. मु. म्रे. स. मी. र्वे र्वे अक्टब्स प्र । 21 are in comparison equal. So the town Mind-understanding of मति चित्त⁴ नगरस्य° उपमार्थेन समा इति। 21 **ন্**বৃদা'ন্য |22 सदत.र्रुश. ५रे. ब्रिट्र.ज. ५व्यूची.रथ. dominion this to you to make over time is. ते समर्पयनं कालो वर्तते इति। 22 राज्य- भागम् इमं क्ष. नर्बर । चेत.सूर. हिर्.ग्रेश. 다. 회회 1 I am old, you are young. The kingdom you अहं जीर्णः। त्वं तरुणः। राज्यं त्वं 歉. बुरु मुश्रुद्धायः ५६.। 23 মুখ্ this protect, said. And the son said: इति पालय आह च। 23 पुत्र आह 55.51. मुल.सूर्. शुश्र.पि.चोड्रेश.गुश्र. पञ्चीत्रा ॥ २४ First the kingdom by two forefathers was protected. प्रथ मं पूर्वपुरुषाभ्यां राज्यं पालितम् । 24 मुल.बूर. स.ह्.मार्ड्स.गुर्स पश्चीदस्य ॥ 25 In the middle the kingdom father and grandfather protected. मध्ये राज्यं पित-पितामहाभ्यां पालितम्। 25

र दे मुल र्श्वेर यन्ना थः महिन्य । 26 Now the kingdom to me इदानीं राज्यं दत्तम्। 26 मे माताःसूरः तरे.स. पहुंच. अमाश. इस.स.माकेश॥ Of the kingdom this in holding the policy is two-fold, राज्यस्य अस्य धारणे 📨 नयो द्विविधः. स्रु. बट.। २७ मट. र्मोश. ದಿವ. outside (and) inside. Which is choosable father and mother आन्तरः। 27 यः वरणीयः वाह्यः पिता चर्णाय मूर्य सहूरी 188 ७४. ७४.चर्या लच. लिय.मीथ. advice do. This asked father mother उपदेशं करोतु। 28 इति पृष्टे पिता माता ब्रेर. यहीय ब्रिट्स. क्रें. परीय. (said) by you what is said according to if protect then here त्वया उक्तम अनुसृत्य पालयसि चेत् तदा इह यहे.बुट. श्चेर.त. श्चेर.त. श्चेर.यहे. happiness happiness and after fruit great. Outside सुख क्षेमं पश्चात फलं महत्। 29

|                                                     |                    |                   |                  | 1.                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|--|--|--|
| लियांश. डिर                                         | يْلِ د. ع          | শ্বর              | 55.              | इ.पर्संज.              |  |  |  |
| way accord                                          | ing to protect     | t if power        | and              | miracle                |  |  |  |
| नय- अनुसारे                                         | ग पालयसि चे        |                   | च                | अद्भुत'                |  |  |  |
| नीन दुः हो।                                         | भट्यं वट           | न्युः             | <b>آ</b> ت       | लव.जना.                |  |  |  |
| very great,                                         | might              |                   | with             | members                |  |  |  |
| अतिमहत्,                                            | पराक्रमः           | बल                | सइ               | अङ्ग न                 |  |  |  |
| <b>উ</b> হুমধ্য. 30                                 |                    | 5.44.             | લે.<br>સુંખ.     | श्रीमाश सदि            |  |  |  |
| approaches t                                        | ogether. 30 T      | his time (        | for) us          | impure                 |  |  |  |
| समागच्छति                                           | 1                  | इद्।नी व          | अ <b>स्माभिः</b> | अविद्यान-              |  |  |  |
| र्यूंश. मुै. त                                      | भूति दशकाः (       | ने परा तुन        | यःचरः द्रगा      | २.वर्ग । ३।            |  |  |  |
| time of                                             | people pead        | ce with to d      | liscipline       | difficult.             |  |  |  |
| काळस्य (काळयुगस्य) जनानां शमेन विनयनं दुष्करम् । ३१ |                    |                   |                  |                        |  |  |  |
| इमा संदू                                            | নথ.দা. হ           | गहेव. वश.         | ह्य.<br>र्       | না                     |  |  |  |
| Terrible                                            | deeds having       | recourse to       | Mahādow          | 1                      |  |  |  |
| उप्र- व                                             | मृणि               | आश्रिय            | महादेव           | a having               |  |  |  |
| मुंग यश्रान्।                                       | र. ब्रिमा. क्री.या | ट्र. <i>≣श.</i> ≨ | 1.52E\$1.51±     | · বুর্ <sub>।</sub> 32 |  |  |  |
| propitiated                                         | just the ou        | tside one         | is to be f       |                        |  |  |  |
| साधयित्वा                                           | तावत् बाह          |                   |                  | सर्तञ्यः । 32          |  |  |  |
|                                                     |                    |                   |                  |                        |  |  |  |

집.회. बट. यधु. রীনাধা. ন্ত্ৰীর: At the end the inside (Buddhist) way according to अन्ते आन्तर-नय-अनुस.रेण 数に.セグ. र्झेव यस रू हेब.पर्यायः of the protection supplication and dependent origination पालन-प्रणिधानं प्रतीत्यसमुत्पादम् च শ্বীনাহা. ভ্রিহা. নারীংহা.থহা. मुंगःश्रीरः चुःशः स्मा 33 arrange this having said the kingdom to the son gave. उपकल्पय इति उक्ता राज्यं पुत्राय रे.च्या चीता.त्. धि.च.श्राट.ची. र्या माट र्रा हे Then king Candrasimha that elephant अथ राजा चन्द्रसिंहः सः हस्तिनं मु.मि.कंर. रेशर.च. चाकुचा.ची. मुचा.रेटश.तश ŽI. with the trunk vermilion-like red one leader नासं सिन्दूरसहश छोहित⁵- एक-नेतेति মুদ্রে ক্রি ব্দা ক্রিন্টে অক্ ব্দা এব elephant and horses and buffaloes and chariots हिस्तिषु अरवेषु च महिषेषु च 34 च  $oldsymbol{ au}$ थ $^b$ 

र्ब. पूर्याया. रेट. चर्था.ता.र्थाया.ज । स्र.कुटु.कर.मुव. चरायासीया. various together with requisite things (?) unthink-विविधª सहितेष॰ द्रव्याणाम श्री मियाया चर्मातः वद्य । चीववःत्यटः त्वः चीद्यरःतः रेटः। able having loaded, moreover meat fresh अचित्यानां भारं निधाय, अन्यच् च मांसं नवं सिना. ट्रेंब्र. इंट. । सिनाश्च.त. कुर्य. २८. । ३२ व.सिना.ची. blood warm and skin wet and flesh-blood with शोणितम् <sup>उच्णा</sup>म् च चर्म आर्ड च 35 रक्त-मांस-शकुर् हैं। चार्ट. ची. होंचा.कचाश. होंट.संची. शट.हा.रेट. चक्श.हे। in sacrifice offering for animal thousand many with (took). उत्सर्ग- हेतु प्राण<sup>ः</sup> सहस्र<sup>5</sup> बहु<sup>-</sup> सहितम् (जम्राह)। यज्ञे चीला त्र रट. दे. बचा त्र क्रीब मी जेवाशास्त्र ला क्रेयश 136 The king own horse black cloud-powerful on स्वकीये अश्वे कृष्णे मेघ- शक्तौ आरूढः। 36 क्षितं. ह्यं.त. ज. ध्र्मश्चातपू. प्राप्ट. पश्चम.मीश.ध्रा.पिय.तथा. Ahu. rnon.pa and other attandants unthinkable by अहुर्ङोन्-प्रभृतिभि: परिवारै:

27

पर्भेर लिए । प्रुर्यर रेना य उद । छ। ये दिना नीका surrounded, specially learned Aponage by विदुषा परिवृत: विशेषेण तु अपोनगेन इ.ह्मर्-री मूर्टाहोर-मी. तर ह्यमश्राय विवरः the horse guided the city of east direction in very परिचालितः नगरस्य पूर्वस्यां दिशि पेह्रमास्त्र श्रि.श्रद्धाः चार्यसः क्षेत्र । रेमाः श्रीयः प्रिमीश राष्ट्रः fearful place great poison snake mingled स्थानं महत् विष-भयानकं सर्प-मिश्रित-वेचाराक्ता (बेरानीयार । 38 ही जूना है। रेनटा सेचा कुराह्यी forest called. (went) 38. Outside god Mahādeva's बहिः देवस्य वनषण्डं नाम (गतः)। महादेवस्य रट. वृष्. रू. प्रशः मूर्यःयः हिमाः 쇠.너. image self-evolved stone of made one on the earth मूर्तिः स्वयम्भू-" पाषाण- सिद्धा काचिद् ्भूमी पर्तीत. यर.है हि ट.ज. चेर्थ.लूर्ट.च । 33 in the sky remains. There gone not आकारो तिष्ठति । 39 अगता तत्र

মার্ক্রন্ ধ্রার প্রায় বিদ্যার্থ কর্মান্ত্র্ দ্রিন্দ্র কর্মান্ত্র্ দ্রিন্দ্র কর্মান্ত্র্ দ্রিন্দ্র কর্মান্ত্র্ দ্রিন্দ্র কর্মান্ত্র্ দ্রিন্দ্র কর্মান্ত্র্ দ্রিনার্থ ক্রমান্ত্র্ দ্রিনার্থ ক্রমান্ত্র্ দ্রিনার্থ ক্রমান্ত্র্ দ্রান্ত্র্ দ্রান্ত্র্ দ্রান্ত্র্ দ্রান্ত্র্ দ্রান্ত্র্ দ্রান্ত্র দ্রান্ত দ্রান্ত্র দ্রান্ত্র দ্রান্ত্র দ্রান্ত্র দ্রান্ত দ্রান্ত্র দ্রান্ত দ্রান্ত দ্রান্ত্র দ্রান্ত দ্রান্ত

went away

प्रस्थितः । 40

ट्रेट. ब्रेंब्र.सप्ट. लभ. वि.बुची. व । इत्रोद्धा. एवं.ब्री. There coming of way one on family low of आगमनस्य पथि एकस्मिन तत्र कुल $^b$ नीच भट्टश.श. झ. चर्रीश.पुट.। ক্রীব্ 'ই'মধ্য. woman beautiful hair washing, with ornaments various सुन्दरी केशः क्षालयति भूषणेन विविधेन वर्गेष. थेश. शहुश.तपु. चोर. श्री र. । 41 रेचीये. तपु. 3 being adorned nice dance performs pleasant dance अलङ्कत्य शोभनं नृत्यं करोति 41 रमणीयं नृत्यं ५८. । श्रुबःसदी सुंस्येबःक्टः पर्मासः। ४२. हे. स्विःहः and sweet song singing remains She मधुरं गानं गायन्ती स्थिता। 42 च अति-सा

राजा

आह ।

शहूश.वृष्ट. के.चश. कूची. भू चुंश.च। पहूंश. चमी.चू beautiful a look by sufficiently not known. A smile little पर्याप्तं न ज्ञाता। स्मित<sup>b</sup> दर्शनेन शोभना मिंब. भू.स. बर.भूचा.म् भरेट.भू. भूरे. वर् of bow onside-look arrow having put (so she did as) शरं आरोप्य (तथाकरोद् यथा) धनुषि कटाक्ष-मिलास्त्र, ध्यापुरा इ.२मारा स्मा king of the mind (like) wild beast young ones where राज्ञो पोतः मनः मृग-यत्र श्र्ट. चार. र्झ्ट्र-वेट-व-प्रश्न । 43 goes where lives. गच्छति यत्र वसति । 43 ম্বাম, নূথা. ष्यार्थे व मी त्या The king to Aponage said:

জোহাঁর দ্বী বুর্নি ইবি ধ্বি নিমে ই শ্লেব্ ইন।

Aponage, of woman this father's name how is said?

अपोनग स्त्रिया अस्याः पितुः नाम कथं कथ्यते।

अपोनगं

भर्. श्रेट.ज. इ.सेर. बुर । श्र्. रट. श्रुट.ज. इ.सेर. mother's name how is said? Girl's own name कथं कथ्यते। कन्यकाया स्वं नाम कीहरां नाम नरमास । रूपास. २८. क्ट्स. चक्री. ह.उ.र.बुमा। is given. Family and pure liniage how? Attendants कुछं च शुद्धा परम्परा कीदृशम्। दत्तम् । परिवारै: र्दः व्यद्शः भ्रुरः हैः र्दः व्यव ।४४ and enjoyments what connection. सम्भोगैः को योगः। 44 च

बुंशः मुश्लुद्धःयः ५६ः। ष्यःस्त्रं मोद्रः यद्यसःयःयः This being said. Aponage's thought in इति उक्ते अपोनगस्य चिन्तायां मुलार्चः पर् रमाशास्त्रमीः वःश्रं رځي.لا. the king this caste low of girl this राजा अयं कुलायां<sup>5</sup> नोच॰ कन्यायां अस्यां धेर्-कन्यरायर म्बर्स । खारी-ब-मोसः तर्रे-भूरः ल्यासी ४५ Aponage thus loves. said: मनोऽनुरागं प्राप्तः। अपोनग एवम् आह । 45

| र्भ   |           |              | हित्रमहर्तीः | सह्य.स.               | त्रे ।    |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Wit   | h under   | standing and | instruction  | beautiful wor         | man this  |
|       | वृद्धिमनी |              | शिक्षावनी    | सुन्दरीयम्            |           |
|       | सःस्      | F12-7        | <b>*</b> ! • | বর্ল-ল ।              | ,         |
|       | Father's  | manne        | nol          | desired.              |           |
|       | पितुः     | -सम          | **           | इप्यते ।              |           |
|       | स्राजी।   |              | £į.          | प्रकृषाचा ।           |           |
| N     | Mother's  | mine         | not          | desired.              |           |
|       | मातुः     | -114         | 1            | इप्यते ।              |           |
|       | È syst.   | www atov o   | £x1.2.       | र्माटश.ह्याश.         | धेव।      |
|       | Family    | anni         | limage       | Śūdra.                |           |
|       | 40        | 54.7         | गांत्रं      | शूद्रः ।              |           |
|       | 46.7      | 72.          | केटिया होते. | रे'भे सह              | हैंन् ॥४६ |
| Atter | idants    | an l         | njoyments    | her charac            | teristics |
|       | पश्चिमाः  | -1           | योगाः        | नस्याः सक्षण          | ानि ।।46  |
| तेश'  | 381.      | 221-1        | संयः सद      | <b>5</b> *            | रीर.वश.   |
| This  | having    | said the)    | the king's   | horse with the bridle |           |
| इनि   |           | 30,71        | *IS:         | અશ્વં                 | रश्मिना   |

মিন্ নি ন্নমন্ত্র্বা কর্ থেনি স্থা কুম কুম কুম নির্দ্ধ দুর্দিন স্থানি নার: ॥ 47

having taken, Mahādeva's image near went.

নীবো দ্বাইবাংয় দুর্দিন স্মাণি নার: ॥ 47

### Free Translation

The first chapter describes the marriage of the king Rūpāditya (Sun of Beauty). And it was in the town Cittamati in the country of India. The father of the king was called Candrasena in the language of India, and Zla.baḥi.ded.dpon in that of Tibet. And the mother was called Devaśrī in the language of India and Lhaḥi.dpal.mo in that of Tibet. The elder son was Candrasimha in the language of India and Zla.ba.seng.ge in that of Tibet. The younger son was Candrakumāra in the Indian language and Zla.ba.gžon.nu in the Tibetan language.

By his power he (the king) possessed the following: the subjects of thirty-six million towns, three hundred and sixty treasuries of precious stones and gems; white umbrellas with golden handles; an alms bowl received through yoga yielding desired things; a horse that naturally knew to fly; an elephant very strong, with trunk red like vermilion; a cow that yielded desired things; a milch she-buffalo; a parrot that talked; a white boar; a dog at the door that knew how to catch and did not know how to let one go;

a miraculous noose; a growing garden the flowers of which did not fade; a learned minister named Aponage; and sons of low caste hunters. His desired enjoyments were unthinkable.

So once the father-king Candrasena said to his elder son Candrasimha: 'O Prince,

A bird with a broken wing, and A tiger without his stripes, and A lion removed from the Himalayas, and A fish that has come out from a pond, and Kings without a royal family

are equal in comparison. It is therefore the time to make over to you this dominion of the city Cittamati. I am old, you are young. Rule this kingdom'.

Said the son: 'First the kingdom was ruled by our two forefathers, secondly by the grand-father and the father, and now it is given to me. In holding the kingdom there are two policies, outside (non-Buddhist) and inside (Buddhist.) Let my father and mother advise me as to which of these two is to be chosen.'

Being thus asked, the parents said: 'If you rule according to what is said by you (i.e. inside policy), pleasure and happiness will increase here and great will be the consequence hereafter. But if you rule it following the outside policy, there will be power and very great miracles; there will be prowess, and an army with its members will approach you. This time it is difficult for us to discipline the people of this impure time (Kali-yuga) with peace. So having recourse to terrible deeds and having propitiated Devesvara (Mahādeva) you should so far follow the outside policy. And,

at the end according to the inside policy, do supplication for protection (pranidhāna), and meditation of the 'Dependent Origination (pratītyasamutpāda).' Having said so, they gave the kingdom to their son.

Then the king Candrasena took his great elephant with the trunk which is red like vermilion, as a leader, and loaded immeasurable things(?) on elephants, horses, buffaloes, and various chariots. Moreover, he took fresh meat, warm blood, and new skin, together with many thousands of animals for offering in a sacrifice that is performed with flesh and blood.

The king mounted on his own black horse named 'Cloud-power' (Meghaśakti). And the horse surrounded by immeasurable attendants, such as Ah.mon and others, and guided specially by the learned (minister) Aponage, went in the east of the city to a great place, a forest which is fearful, and called 'Mingled with Poisonous Snakes'. Outside there was a self-evolved (svayambhū) image made of stone of Mahādeva. It did not touch the earth, but remained in the sky. Having offered there worship for power and magnificence he went away.

On his way he saw a low-caste but beautiful girl that was washing her hair. She was adorned with various ornaments. She could act beautifully, dance pleasantly and sing sweetly. She was very beautiful. And she could not be sufficiently known by a look. Having put the arrow of her side-long glance on the bow of her slight smile, she made the mind of the king like a deer and its young one, as wherever the latter goes the former follows it.

The king said to Aponage: "Aponage, what is the name of the father of this girl? What is the name of her mother? What is the name of the girl? What are her family and lineage? Who are her people, and what are her charms." When this was asked by the king Aponage thought that the king loved the girl belonging to a low family. He said:

'Beautiful is this woman with intellect and instruction.

Her father's name is not known.

Her mother's name is not known.

Her family and caste are Sūdra.

Her people and her charms show her character.'

Having said this, he took the horse of the king by the bridle, and went near the image of Mahādeva.

PART II

**NOTES** 

# 

### PRAJÑĀDAŅŅA

1

1. The Skt. version as given here could not be traced. Similar verses are however many, for instance, MB. 6557 as quoted in IP:

नास्ति प्रज्ञासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्॥

- 2. a. ১০ dan. It is a conj. generally signifying (i), 'with', Skt. saha, or 'accompanied by', Skt. sahita; e. g. NA, 3. 8: এম ১০ ৭ শুনাম yum.dan.hgrogs, Skt. ambayā sahitah 'with or accompanied by the mother'; (ii) 'and', Skt. ca; e.g. PD, 21: ইন্ন্ন্ত্রে ১০ ১০ শুনাম লাভ pa.ldan. dan. rgyal. po, Skt. vidvān rājā ca 'a learned man and a king'; (iii) sometimes when followed by words meaning deprivation it is translated by 'without' or 'from', etc.; e. g. ৭১০ ৯৭ ১০ শুনাম ১০ শুন
  - 3. a.  $\sqrt[3]{5}$  med. In fact it is  $\sqrt[3]{5}$  ma, Skt. na 'not', and  $\sqrt[3]{5}$  yod, from the verb  $\sqrt[3]{5}$  yod. pa 'to be,' asti 'is'. Thus  $\sqrt[3]{5}$  is  $\sqrt{na}$ ; (it) is not.'

4. a.  $\hat{z}$  de.  $\hat{z}$  te (used after z n, z r, z l, and z s),  $\hat{z}$  de (after 5 d), and 활 ste (after 뒤g, ㄷn, ㅈb, 뭐 m, ㅈ ḥ, and vowels) are conjunctive ptcls. Being annexed to verbs of the present and past tenses they form present and past participles respectively or gerunds; e. g. শ্ৰ্মাই gnas.te, sthitvā 'remaining'; নার্নি' ফ্ব gton.ste, dattvā 'giving'; নার্নি' ফ্ব btan.ste, dattvā 'having given'; ଔርଷ୍ଟ୍ୟୁସ୍ଟ୍ରେମ୍ବ୍ର (PD, 8°), yons.su.span.ste, parityajya 'having abandoned'. Sometimes they are used also after the verbs of the future tense or gerundives ; e. g. न्हार नुः श्रृं (PD,  $19^{b}$ ), bzun.bya.ste, dhārayitavya 'to be held or accepted'. In such cases it simply introduces what follows, or implies that in the following sentence something is going to be said with regard to what is mentioned before. And in this sense it is used also after nouns, adjectives, and numerals; e. g. মার্মার ক্রার্মার বারী (LV, C, 4<sup>23.30</sup>) mdor.na. ñe.bar.len.pahi. phun.po. lna.po.dag. ni. sdug.bsnal.te 1 hdi. ni. sdug. bsnal. žes. byaḥo ।। संक्षेपात्पञ्चोपादानस्कन्या दुःखम्। इद्मुच्यते दुःखम्। 'In short, five aggregates (skandhas) springing from strong attachment are misery. This is said to be misery; निष्टे श्रीत्रयात्रः। दे त्रादेश सर्वियम त्मात्रात्रा श्री पदिने के ম্না ন্ম্না ন্ম্না ন্ম্না ন্ম্না ন্ম্না ন্মা নুল্লা বিষ্ণা নুল্লা বিষ্ণা নুল্লা বিষ্ণা নুল্লা বিষ্ণা নুল্লা বিষ্ণা নিৰ্দান কৰিব।

pa.dan I de.dan.der. mnon.par.dgah.ba.ste I hdi. ni. sdug. bsnal.kun.hbyun.ba. žes. byaho I या नृष्णा तत्र तत्राभिनन्दिनी अयमुच्यते दुःखसमुद्द्यः 'that attachment', here and there rejoicing, this is the cause of misery;' নুন্দ্রম্মা নৃত্তি ফুল্লা নুন্দ্রম্মা নৃত্তি জুল্লা ক্রিলাইল স্বামা ক্রিলাইল ক্রিলাইল স্বামা ক্রিলাইল স্বামা ক্রিলাইল প্রামা নির্দান কর্মা ক্রিলাইল স্বামা ক্রিলাইল প্রামা কর্মা ক্রিলাইল প্রামা কর্মা ক্রিলাইল প্রামা কর্মা ক্রিলাইল স্বামা কর্মা কর্মা ক্রিলাইল ক্রিলাইল ক্রিলাইল স্বামা কর্মা কর্মা

5. b. 以 pa and 勾 ba. Of these two particles the former is used after 勾 g, 为 d, 勾 b, 构 m, and 构 s, and the lattar after 口 n, 內 h, 本 r, 內 l, and vowels. They form (i) roots or infinitives, (ii) participles, (iii) verbal nouns, (iv) substantives, and (v) adjectives; e.g. 河河以 klog.pa, 如 path 'to read' or pātha 'reading;' 內別以 śes.pa, 如 jñā, 'to know' or jānat 'knowing', or jānaa 'knowledge'; 黃元則以 (PD. Ib) rmons.pa, moha 'igno-ance' 'illusion'; 內別以 mun.pa, tamas 'darkness'; 內別以 (c) ḥdra

ba, sama 'equal; ၎ሕ ካ ḥchi.ba, mṛtyu 'death'; ၎ጅ ካል ካ ḥjigs.
pa, bhaya 'fear'; ସ5ር ፕሮ ፕሮ ፕሮ (NA, b) btan.baḥi. rgyl.
srid tyaktaṃ rājyaṃ the 'abandoned kingdom.'

It is to be noted that in many sabstantives and some verbs pa is used after any consonant. This is specially when it implies the sense of 'belonging to', or 'of'; e. g. QCT lun.pa upatyakā 'a valley'; NQCT mthaḥ.pa, anta- (or pratyanta-)vāsin 'one dwelling on the boundary of a country'; QCT śar.pa, prācya 'one of the east'; QQTT yul.pa, jānapada 'a country man'; TCT bod.pa, Bhoṭiya 'one belonging to the country of Bod or Bhoṭa, 'a Tibetan'; TCT gyur.pa, bhūta 'became', 'actually happened'.

These affixes are, however, not essential in all cases, for many substatives, verbs, or adjectives are found without them.

These particles as well as  $\widetilde{\mathfrak{A}}$  po and  $\widetilde{\mathfrak{A}}$  bo (see below note 7,) sometimes indicate the masculine gender, while  $\widetilde{\mathfrak{A}}$  ma and  $\widetilde{\mathfrak{A}}$  mo the feminine gender; e. g.  $\widetilde{\mathfrak{A}}$   $\widetilde{\mathfrak{A}$   $\widetilde{\mathfrak{A}}$   $\widetilde{\mathfrak{A$ 

- 6. c. 95.5% hdra.ba.yi, sama 'equal'. For w yi which is a ptcl. denoting the gen. case see Note PD, 2.4. In Tib. adjectives are generally put after nouns, but when they are before them they are put in the gen. case.

2

- 1. Skt. version HU, I. 101.
- 2. a. The literal equivalent in Tib. of mahātman 'one with a great soul' is স্ব্যাইন্ট্র চিdag.chen.po, or স্ব্যাইন্ট্রেট্র bdag.ñid.chen.po, but here is figuratively used স্মান dam.pa, sat 'good', 'wise'.
- 3. b. ব্যা dag. It is a ptcl. generally signifying the plural number (= কুলাড়া rnams). It is a sign also for the dual

number with regard to translating Skt. works. But sometimes it does not express any number. It is therefore may be regarded as a general 'number particle' which can signify equally the plu. and the sing. num., or which is employed preferably there where not so much a particular number as rather the indefiniteness of the number is to be expressed, or where no account is taken of the number.

- 4. b. ने gi. ញ kyi (used after 5 d, न b, and इ। s), मी gyi (after न n, ए m, न r, and य।), gi ने (after न g, and द n), दे hi (after a vowel) and ये yi (after vowels when an inter-syllabic stop (.) called देन tsheg is put after them) are ptcls. indicating the gen. case.
- 6. c. মন্ খ্রন্থ mgo. lcogs. মন্ mgo, mastaka 'head', and খ্রন্থ lcogs. pa, or খ্রন্থ lcog. pa, \langle kamp 'to be agitated, to tremble'. Thus these two words mean 'one that shakes on the head.' With the word ম দ্বন্য me.tog, kusuma 'flower' the phrase মন্খ্রন্থ mgo.lcogs is used here figuratively to mean stavak 'a bunch of flowers.'
- 6. c. दिन देव गुन में भ hijg.rten.kun.gyis, sarvena lokena by all the people.' गुन kyis, गुन gyis, में अ gyis, देन his, पोन yis, and sometimes simply स s (after vowels) are the ptcls.

denoting the instrumental case. They are used just as the corresponding gen signs dealt with in Note, PD, 2. 4.

It is to be noted that in Tib. the instr. case sometimes serves both the nom. and instr. cases of Skt. in both the voices, active and passive.

7. c. ব্লুই spyir. ব্লু spyi is a shortened form of ব্লুইই spyi. bo, mūrdhan, 'head', agra 'top.' Note here that for metrical grounds or brevity sometimes fuller forms are shortened as in the present case, or ব্লুইই ḥgro.po, gantṛ 'one who goes' for ব্লুইই ḥgro.ba. po. See Note, PD, 1.7.

Tr is a ptcl. generally forming the dative and the locative cases, infinitives, and adverbs. Sometimes it is added also to a predicative adjective (see PD, 5<sup>b</sup>: AFANTAT mkhas.par). In the present case it is in the locative sense.

8. c. স্মুম্মের্ম bkur.ba.ḥam. In fact we have here স্মুম্মের bkur.ba and ব্রা ḥam, but owing to the metrical ground, i.e. in order to leave out a syllable which is not required (for here we want only seven and not eight syllables) they are put together.

ABI ham is a ptcl. signifying  $v\bar{a}$  (athav $\bar{a}$ , etc.) 'or,' as in the present case, and interrogation. In the last case the first letter of ABI ham when used after a consonant takes the form of

that consonant; in other words, that consonant is reduplicated taking the syllable a in এল ham; e.g. ক্রিন্ত্র med.dam, na bhavati 'is not?' Here ক্রিন্ত্র med.dam is in fact ক্রিন্ত্র med ham; এনুলালার hdug.gam, kim vidyate 'does (he) remain? এনুলালার hdug.gam is in fact এনুলানের hdug. ham, though it is never used.

- 9. d. 5 du is a ptcl. (used after  $\Sigma$  n, 5 d, 5 n  $\infty$  m,  $\infty$  r, and  $\infty$  l) signifying dat. or the loc. case, as in the present instance, and sometimes forms an inf.; e.g. 55.5 byed.du, kartum 'to do.' Mark here that 5 du is used after 35 nid, eva 'a ptcl. denoting assertainment', though in fact, according to Skt, it is to be taken with 5.5 nags, vana 'a forest.'
- 10. d.  $\Im$  by a is fut. of  $\Im\Im$  by ed.pa,  $\sqrt{kr}$  to do.' Mark the use of the future tense which denotes here the sense of the optative (vidhi-lin).

3

- 1. Skt. IP, 3,367; SP, 1,428.
- 2. a. ब्रिमा žig. (i) हैमा cig, (ii) ब्रिमा žig, and ब्रिमा śig are the modified forms of मृहेमा gcig, eka 'one'. They are indefinite articles and are added to substantives and pronouns. Of

these three words (i) ইনা is used after না g, 5 d, ন b, and sometimes after the inherent a; বিনা žig after vowels and দ n, ন n, ম m, ম h, ম r, and ম l; and নিনা sig after ম s; e. g. মুনা ইনা lug.cig, kaścin meṣaḥ 'a certain sheep'; কৃত্তিনা rta·cig. 'a horse.' নাম-বিনা gan.źig, yaḥ kaścit 'whoever', নাম-বিনা gos.śig, kaścit paricchadaḥ 'a garment.'

They form the imperative mood when used after verbs; e.g. a a ma.smra. žig, mā kathaya 'say not.'

In the present case স্মেৰ্ন is used in the gen. case, the case sign being not used owing to the metrical ground.

- 3 a. A la. It is a ptcl. denoting the accusative, dative, genitive and locative cases.
- 4. a. স্বৃত্তি gnod.byed, lit. apakāra-karaņa 'making evil.'
- 5. b. 5 tu 5 tu (after \$\eta\$ g, and \$\eta\$ b, sometimes also after \$\eta\$ n, \$\eta\$ r, and \$\eta\$ l), and 5 du (after \$\eta\$ n, \$\eta\$ d, \$\eta\$ n. \$\eta\$ m, \$\eta\$ r and \$\eta\$ l) are dative, adverbial, and infinitive signs, signifying 'to' 'for' etc.; e. g. \$\eta\$ 75 rtag tu sadā 'always.'
  - 6. c. रे 'र्माश'माशॅर्'सार्चेट' ri.dwags.gsod\_mthon.tshe is

for the figurative sense of Skt. mrgavadhe, the Tib. phrase lit. meaning 'at the time of seeing the killing of a deer (or a wild beast).'

- 1. Skt. SA, 2660; SP, 307.
- 2. a.  $\Im N$  byas is pf. of the vb.  $\Im \Im \Pi$  byed pa,  $\sqrt{kr}$  'to do, the ft. being  $\Im$  bya.
- 3. a. হাত্ৰহা ma, byas, lit. akṛta 'not done.' It is, however, used here for হাত্ৰহাত্ৰহা ma byas nas, akṛtvā 'having not done,' the gerund sign বৃহা nas which is originally a sign of the abl. case being dropped for the metrical gerund. The case is the same with হাত্ৰহাহা ma spans, anutṣṛṭya 'having not abandoned' Note in such cases বৃহা nas is used after a verb in its pf. form.
- 3. c. শ্রুমে spańs, pf. of the verb শ্রুমের spoń ba ( or শ্রুমের spań ba),  $\sqrt{tyaj}$  to abandon, fut. শ্রুমে spań, imp. শ্রুমে spoń.
- 5. d.  $\frac{3}{5}$  ni is an expletive ptcl. and often corresponds to Skt. hi
- 6. d. ঊর yin ঊর হা yin. pa, vb.,  $\sqrt{bh\bar{u}}$  'to be' ঊর yin is often found also in the past sense.

- 1. Skt. SA, 1467.
- 2. a. ๑๓.५.५६८ žal.ta.byed.pa. ๑๓ žal is an honorific term for mukha 'face'; 5 ta is for g lta or g lta ba, \langle luk to look; ๑๓.५ žal.ta which is the same as ๑๓ ६ (๑) žal.lta(ba), lit. 'to look at one's face' means 'inspection'; and ೨५.५ byed.pa kartr 'doer'; thus the compound word means an 'inspector,' fig. 'a leader or chief.'
- 3. a. AL man, bahu 'many'. Mark that an adjective or a pronoun in Tib. generally comes after the noun. See Note 6 below.
- 4. b. ARNICA mkhas.par. A ra as well as & ru both used after A h or any vowel are ptcls being the signs of dative, adverb, infinitive, and gerund. Often, as in the present case, it is added to a predicative adjective. See Note. PD. 2.7.
- 5. c. 35 is for the Skt. suffix  $-t\bar{a}$  and -tva forming an abstract noun. It corresponds also to Skt. eva, a particle for emphasis.
- 6. d.  $\tilde{\gamma}$  When a noun is preceded by an adjective or a pronoun the latter is put in the gent. case. Or it may be, as usual, in the sense of tasya 'its.'
- 7. d. न्हेमाय ḥiig pa, vb, (pf. न्वीम bžig, ft. म्वीम gžig, imp. न्वीम śig) 'to destroy, dissolve' 'to decay; perish.'

8. d. त्युराच ḥgyur ba, vb. (pf. गुरादा gyur pa, imp. गुरा हैन gyur cig ).  $\sqrt{bh\bar{u}}$  'to become, grow.'

Ġ

- 1. Skt. HU, II. 108; PT, I. 246.
- 2. a. Wy yod, Vbhū 'to be.'
- 3. a. মুর ldan. It is a suffix corresponding to the Skt. secondary suffix -vat (-mat) denoting 'possession.' মুন্ম stobs, bala 'strength', মুন্ম মুর stobs.ldan, balavat 'strong'. Its fuller form is মুন্ম নুর stobs.dan.ldan as in c of this stanza.
- 4. c. श्रेट ने sen.ge, simha 'lion.' The Tib. word is taken as a loan from Skt.
- 5. d. ই ই ই ই ri.bon. gis, śaśakena 'by a hare.' Mark here the nom. is put in the instr. case. There is no difference between of the active and passive voices in Tib.

For मौश gis, see Note, PD, 2.6.

6. d. 新河 srog, jīwana, prāṇa 'life,' 元 dan a conjunctive ptcl. meaning here 'from'. See Note, PD, 1.2. 五四 bral and 五四 brol. pf. of 元五四元 hbral.ba, vi - 刘yuj or vi - 刘rah, 'to be separated'; thus these three words together mean 'separated from life', fig. nipātita, 'killed'.

- 1. Skt. SA, 1,306.
- 2. a. Jr. byun. ba. It is the pf as well as imp. form of RJr. hbyun.ba,  $\sqrt{jan}$  'to come forth, arise;'  $\sqrt{gam}$  'to go.' NJr. ma. byun. ba, anāgata 'that which has not yet come.'
- 3. b. এইন্মান্ত্র hjigs.par.bya, bhetavya 'to be afraid of.' Mark here the formation of the gerundive or the future participle.
- 4. c. JT TRE buyn bahi tshe, lit. (ā) gatakāle for Skt. āgate. As in such cases the time is implied, in Tib. the word £ tshe, kāla 'time' is employed though not in its original Skt. See PD, 3. c.
- 5. c. নৃত্তিম is ft. of ন্ট্রম্ম'ন্ hjoms.pa (pf. ন্ট্রম bcom or ন্ট্রম্ম bcoms, imp. র্ক্রম) 'to conquer, subdue, root out.'

8

1. The entire original Skt. is not traced, but see the following in the MT, II. 18:

विश्वान्तरं परित्यज्य देवान्तरमुपासते । तृषितो जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥

## 1. Skt. SR, pp. 100-1.

The following variations may be noted: In c Skt. daśa, Tib. śata; and in d Skt. vaktā, Tib. prājāaḥ.

Its Prakrit version is found in the Vāsudevahiņdī by Sanghadāsagaņin ed. Caturavijayamuni and Puņyavijayamuni (Ātmānanda Jaina Granthamālā Series), p. 105:

सतेसु जायते सूरो सहस्सेसु य पण्डिओ वत्ता सयसहस्सेसु दाया जायित वा ण वा ॥ इंदियाण जए सुरो धम्मं चरित पंडिओ । वत्ता सच्चवयो होइ दाया भूयहिए रओ ॥

- 2. a. 53 nas is the sign of the abl. case and after a verb forms a gerund or participle.
- 3. a. 劉 skye for 劉 skye.ba, 人 jan 'to be born,' 'to become'; pf. 劉 skyes. 劉 skye.ba is used also as a noun meaning 'birth'. 劉 skye.bo, jana, jantu 'a general name for all living creatures.'
- 4. c. মহা las is a sign of the abl. case and expresses the degree of comparison.
- 5. d.  $\sqrt[8]{5}$  srid for  $\sqrt[8]{5}$  srid pa used both as vb, and n., sam- $\sqrt{bh\bar{u}}$  'to be possible,' sambhāvanā 'possibility.' In the present case it indicates 'possibility'

6. d. For any ham see ante, pp. 227-228.

10

- 1. Skt. MB, 3. 15,582.
  - 2. c. কুম্ম rnams is a sign of the plu. num.

11

- 1. Skt. SA, 666.
- 2. a. ♠ ¬ ži.ba, vb, √sam 'to be peaceful or calm;' adj. śānta 'peaceful;' śiva 'tranquil or calm; n. śama, śānti, 'tranquility.'
- 3. c. Mark here the loc. case sign  $\overline{\gamma}$  na is put only after the adj.  $\widetilde{W} \subset \mathbb{N}$   $\subseteq \mathbb{N}$  yons. su. zad.pa, pariksīna 'exhausted' which is used after the n., and not after each of them. The ptcl.  $\overline{\gamma}$  na. is a sign also of the conditional sense.
- 4. d. Mark the use of the above ptcl. ব na in the phrase ই অইন ব ci.yi.phyir.na, kutaḥ 'why.' Cf. ইমাব des.na, ataḥ 'therefore'; ইন্মাব de bas.na, ata eva ca 'and therefore'.

- 1. Skt. MS, VI. 67.
- 2. a. \$\eta\_5\$ m kataka. It is a loan word from Skt. The fruit or nut of the tree called \$Kataka\$ clears muddy water. It is still used in the villages of this country.

- 3. b. 52.7 dan.ba, vb. \square sudh 'to be pure', used also as adj. suddha, pavitra 'pure, clear.'
- 4. b. 和有 mod. kyi is a phrase meaning yady api 'although, though'.
- 5. c. ► SN'U smars.pa, pf. of ► smra.ba, √vad 'to speak, say'; imp. ► SN smros. It is to be noted that a pf. form of a verb is often used in the present sense and also as a verbal noun.
- 6. d. 5375777 rdul·dan.bar. 58 is dhūli 'dust' and 557 is śuddha 'pure;' thus it lit. means 'pure from dust,' i. e. 'clear.'
- 7. d. \$\frac{3}{5}\$\frac{7}{5}\$ byed.do. Often when a sentence terminates in a consonant, that consonant is reduplicated and takes the vowel o. So \$\frac{7}{5}\$ do has here no value other than showing that the sentence ends here. See also PD, 27. d, where we have \$\hat{9}\$\tau\$\tau\$\tau\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{1}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{2}\$\tag{2}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3}\$\tag{3

- 1. Skt. CŚ, 26.
- 2. a. সামুসা gdug is sometimes used for মুসা dug viṣa 'poison'
- 3. b. ਜ਼੍ਰੀ 'ਵਰ skye.nan is the shortened form of ਜ਼੍ਰੀ 'ਤੇ 'ਵਰ skye.bo nan in a.
- - 5. d. § ži, vb. for ži.ba.  $\sqrt{\acute{s}am}$  'to be peaceful or calm.'

- 1. Skt. IP, 1,653, 6,674.
- 2. a. NC 기자 비자 span bar. gyis. NC spon ba or NC 지하 span ba is a vb. meaning  $\sqrt{tyaj}$  'to leave' ( pf. NCN spans, fut. NC span, imp. NC spon); and 비자 gyis which must not be confounded in such cases with the inst. case sign of the same form is the imp. of the vb. 지하 bgyid ( pf. 지하지 bgyis, ft. 지하 bgyi), an elegant form of the vb. 기가 byed pa,  $\sqrt{kr}$  'to do.' Thus NC 기가 lit. in Skt. is  $ty\bar{a}gam$  kuru ( tyaja) 'leave'.

- 1. Skt. IP, 2.211.
- 2. b. শ্রেম্থাম slon barnums la. According to Skt. ম la is here the sign of the loc, case; it may also be that of the dat. case.
- 3. c. Mark here the adj., though it precedes the n. is not put in the gen. case in spite of the general rule.

16

- 1. Skt. IP, 2,768.
- 2. b. মহনা bdag, ātman 'self' is here for মহনা ই bdag. po, pati 'lord,' 'owner', as in d. For the metrical ground po is here dropped.
- 3. b.  $\widehat{\pi_1}$  go. In such cases it is a ptcl. indicating a condition (?).

- 1. Skt. SA, 362.
- 2. a. A gain in Skt is for both the prons. yad and kim.
- 3. c. If su as a pron. is in Skt. kim, and as a ptcl. when used after I s is a sign of an infinitive, adverb, dat. and loc. cases.

- 4. c. ইনি son is both pf. and imp. of the vb. এইনিব hgro.ba,  $\sqrt{gam}$  to go'.
- 5. d Mark Skt. words with sa- ('with') at the beginning is generally translated into Tib. by সময় bcas.pa or simply সময় bcas annexed to nouns with the conj. ১০ dan.
- 6.  $\vec{d}$ ,  $\vec{\Im}$  by by a and conj.  $\vec{\neg}$  r) is the fut. of  $\vec{\Im}$   $\vec{\lnot}$  by ed.pa,  $\sqrt{kr}$  'to do'.

- 1. Skt. SA, 359.
- 2. a. È ji is sometimes the correlative form (Skt yad) of the pron. ổ ci 'what', and sometimes they are of the same significance; e. g. È 克克 ji lta.bur, katham 'how'; È 克双 ji tsam, kiyat 'how much'; È 吳克 ji skad. smras.pa yathāvādin 'as one says;' È 弘 ji srid, yāvat 'as long as.'
- 3. a. নার্মান্ gsod for নার্মান্ 'হা gsod.pa (pf. and fut. নামান্ bsad, imp. রান্ sod),  $\sqrt{han}$  'to kill, murder.'
- 4. b. इन्य zad.pa (pf. of तहर् म hdzad.pa),  $\sqrt{k}$ si 'to come to an end.'

Construe হ্ৰ্ম্ zad par with ব্ৰাম ḥgyur which follows.

- 5. b. দ্বী gyi. This as well as দ্বী gi, দ্বী kyi, w yi, and বি hi are, as already stated (p. 226), the terminations of the gen. case; but when they are used after verbs where two sentences are in contrast to each other they serve the purpose of a gerund and may be translated by 'but', or 'though', as in the present case; or বিশেষ ক্রিয়া সম্প্রশাস de.ru.hons.kyi. ma.bžugs '(he) came there, but did not stay'.
- 6. c. Lit. সম্মৃ bsad fut. of সামূৰ্য gsod (see Note 3) would give the Skt. equivalent hanisyate.

- 1. Skt. MB. quoted in PT.
- 2. a. ১৯৬ মান man.pa,  $\sqrt{sru}$  'to hear'. Here the gerundive is made simply by adding to it the fut. from (5 bya) of the verb 55 ম byed.pa,  $\sqrt{kr}$  'to do'. See, however, b where in making the gerundive 5 bya is added to the verb in its pf. form of the vb. ৪ মান hdzin.pa,  $\sqrt{grah}$  or  $\sqrt{dhr}$ , causative, 'to lay hold of;' the pf. is মহা bzun or হ্ব zun, and fut. মহা gzun. Thus মহা is lit. in Skt. dhārita kartavya.

- 1. Skt. IP, 2,619.
- 2. a. সমুস্থ bslabs, śikṣita 'taught', pf. of মুস্ম্ slob pa 'to learn,' 'to teach'; fut. সমুস্ bslab, imp. মুস্থ slobs or মুস্ slob.
- 3. b. সাম্ভার স্থার gzugs. bzań ldan, lit. uttamarūpavatī. Note here how in Tib. the true sense of the original Skt. (praśyasya rūpa, সমুহ bzań meaning praśasya 'good') is expressed.
- 4. b. According to Skt. strictly one should read rūpavatyo yositah instead of sing.
- 5. c. Here the vb. ਨ੍ਸ੍ਰਾੜ ḥgyur 'to grow' being added to the vb. ਨ੍ਸ੍ਰਾੜ ḥgro ba gives the sense of the fut. tense.

21

- 1. Skt. CŚ, 3.
- 2. d. স্নুম্ন bkur.ba may be taken as a vb. ('to pay reverence'), or an adj.; in the former case স্নুম্নেম্নুম will fig. mean will be respected,' and in the latter 'will become respected.'

- 1. Skt. IP. 5,796; CŚ, 7.
- 2. a. बिद śiń (after रा s), उँद ciń (after रा g, 5 d, and रा b),

and  $\S \Xi$  žin (after  $\Xi$  n,  $\S$  n,  $\S$  m,  $\Xi$  m,  $\Xi$  h,  $\Xi$  r,  $\Xi$  l, and vowels), form with verbs a kind of participle, present when used after a verb of the present tense and past when after that of the past tense; e. g.  $\S \Xi$   $\S \Xi$  smra. žin 'saying';  $\S \Xi$  smras. śin 'having said'. Put between two adjectives they have the sense of the conjn. 'and' as in the present case.

- 3. b. খ্রীমানুম skyes. gyur, lit. sambhūta 'born'. Here খ্রীমা skyes (pf. of খ্রীমানুম 'to be born') is quite sufficient to give the meaning of the past tense, yet নুম gyur (pf. of মুনুমান ḥgyur.ba 'to become)', is added to it superfluously. Like নুম gyur, such words as খ্রীমান (pf. of মুদ্দানা ḥdzad.pa 'to terminate', 'to be at the end'), খ্রামান son (pf. of মুদ্দানা ḥgro.ba 'to go) are added to vbs. to signify the past tense.
- 4. d. ইন্'ব্য'র rig.dan. bral.na, lit. vidyāvirahe 'in the absence of learning'.

- 1. Skt. SA, 260.

- 3. b. ς̄̄̄̄̄̄̄, ḥdor or ς̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄ ḥdor.ba (pf. and imp. ̄̄̄̄̄̄̄̄ dor). 'to give up'.
- 4. c. মই সুব bde.ldan, the fuller form being মই মেন্দ্রের bde.ba,dan,ldan, lit, in Skt. sukhavat or sukhin 'possessor of pleasure'.
- 4. c. 되고 ga la. In such cases 되 ga seems to be connected with 되고 gan, yad, kim 'what, which,' at la is the dat. or loc. sign; the Skt. equivalents being katham 'why,' yena (in the sense of loc., i. e. yatra) 'whither,' 'kutra where,' kutah 'from where' 'whence.' See d.
- 6. c. ব্ৰুব ḥgrub, ব্ৰুব্বা ḥgrub pa, √sidh 'to be accomplished'. Pf. ব্ৰুব grub, siddha 'accomplished'.
- 7. d. ইনামে ইর্নার নার.pa.don.gñer. ইনামে rig.pa, vidyā 'learning'; ইর্বানের 'object'; and নাইন gñer from নাইনমে gñer.ba 'to seek for', 'to take care of'; thus the phrase means 'one who seeks after the object of learning' i. e. vīdyārthin 'a student'.

1. The Skt. śloka (CŚ, 73; IP, 1,836) is wrongly printed here in the text, it should be as follows:

कोऽतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्। को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्।। The order of the  $p\bar{a}das$  of the śloka according to Tib. is c. d, a, and b. It is to be noted that for the sake of convenience the order of the successive two halves of a verse is often changed in Tib. translations.

- 2. a. 귀족 병과 gžan.yul, anyadeśa 'other country' i. e. videśa 'foreign land'.
- 3. b. ARA pha.rol, para 'the other'. It means also paraloka 'other world,' and adverbially ( ARA pha.rol.tu) 'beyond,' 'outside'.

- 1. Skt. IP, 2,328.
- 2. a. 前方式立身方式 skyed.par.byed.pa, lit. jananakartṛ 'one who makes procreation.' 蜀 ス skey.ba, √jan 'to be born' int., while 蜀方式 skyed.pa, √jan caust., 'to procreate,' trans.
- 3. a. মান্যান্ত্রীন legs slob, the fuller from is মান্যান্ত্রন্ত্রীনান্ত্র legs par slob pa 'one who teaches properly'. মান্যান্ত্র legs par, samyak 'properly'; মুন্ন slob po, adhyāpayati 'teaches'. By this the Tib translator has tried to express the meaning of Skt. upanetr 'one who performs the upanayana ceremony and teaches the sacred lore', the Ācārya.

- 1. Skt. IP, 5,743.
- 2 a. ব্রিক্টি blon.po. This is the reading in both the editions of S. C. Das and Campbell. It cannot be reconciled with the original Skt. according to which one should read here ব্রুক্টি bla ma, guru for ব্রুক্টি blon.po, mantrin 'a minister.'
- 3 c. spun zla or simply spun means bhrātṛ 'a brother'. This reading is not supported by the Skt. version.
  - 4. c. In Skt. text omit bhrātr which is wrongly printed.
- 5. d. ম ma, mātṛ 'mother' evidently one's own (sva) mother (ম্মানী 'ম ran.gi. ma).
- 6. d. Mark the actual significance of Skt. smṛta in such cases. It is expressed in Tib. by 5.95 bśad, ukta 'said'.

- 1. Skt. IP, 1,287.
- 2. c. মৃদ্যু lag.hgro. মৃদ্যু lag or মৃদ্যু lag.pa is the honorific form of শুদ্যু phyag, hasta, bhuja 'hand', 'arm'; and মৃদ্যু hgro or মৃদ্যু hgro.ba means, \( \sqrt{gam} \) 'to go'. Thus the Tib. word is actually what Skt. bhujangama is, of course, as it is understood by the Tib. translators. But, as the

orthodox Skt. scholars would say, bhuja in bhujangama means kauṭilya 'crookedness', and not 'hand' or 'arm,' so bhujangama lit. means 'one that moves crookedly.'

- 3. c. ARIN hthuns (another form ARIN htuns) pf. of ARIN hthun.ba.,  $\sqrt{p\bar{a}}$  'to drink'. Mark the pf. form of the vb. is used here as n.
- 4. d. ਕੇਸ phel is pf. of ਕਕੇਸ਼'ਰ hphel.ba, √vṛdh 'to increase.'
  - 5. d. For  $\widehat{\eta}$  go see ante, Note PD, 12.7.

28

- 1. Skt. PT. II.107.
- 2. b. বুর্ট্ blun.po or বুর্ত্ blun.pa jada, mūrkha 'stupid' is not in fact what Skt. durjana is, for which in Tib. we have স্থাতি skye.bo.nan.
- 3. c. According to Skt. adrśya is ਨੀ ਸਬੁੱਧ ਸ਼ੜ ਯੂ mi mthon. bar.bya.
- 4. d. সূর্ব্যান সূত্র gnod.par.byed means bādhate 'pains' 'troubles'

29

1. Skt. IP, 7,524.

- 1. Skt. SR, 82.63 (old ed.)
- 2. b. মার্চ্রম mtshuns, sadṛśa 'equal'. In Tib. sādṛṣya is মার্চ্রমে' গুড়ি mtshuns.ñid. In such cases গুড় is to be understood, though it could not be put owing to the metre.

## 11

## NĀGĀNANDA

- 1. 1a. ঈ'ন্ম'ন্ছ্ৰেন্স lit. upagṛhya and not upetya.
- 2. la. ফ্রী is imp. and pf. of ৭ট্র্ গ্রেণ to opn'. Here it is used for ফ্রীব্র or ফ্রীফ্রী 'having opened', ব্র or ফ্রী being omitted for the metre.
- 3. 1b. ম seems to signify here acc. referring to the meaning of the preceding sentence. See KA, 5d মহ্মহ্ম. Sometimes in translating into Skt. when used after a verb it does not add anything; e. g. ম্মহ্মহ্ম (BC. VI. 63c), amśukam

utsasarja 'gave up the cloth'; sometimes it is put between two imparatives and means 'and'; e. g. ন্ন্নাম নন্দ্রীর মা ন্দ্রী নুন ন্দ্রীর মার্লির (op.cit. VI. 61c) mahyam prayacchedam idam grhāṇa, 'give me this and take this.' See UV, 6<sup>d</sup>.

- 4. 1d. युना देना नीका lit. irṣyayā 'with jealousy.'
- 5. 1d. 55'a lit. tvam 'you,' sing. num., the sign of the plu. num. is omitted owing to the metre. The case is the same also with 2d.
- 6. 2a. The rāvaṇa, n. 'screaming,' 'crying,' 'roaring;' but here considering the Skt. metre one may read rāvaṇa in same sense. We may, however, read āḍambara which means among other things 'a kind of drum,' and 'the sounding of a trumpet as a sign of attack.' Undoubtedly the last sense is suitable here. In Skt. version the reading is āvalgibhiḥ, āvalgin means 'jumping.' It has no connection with Tib.
- 7. 2b. ম্ন্ম'ম্ব'ন valitadṛṣā 'having the eyes turned towards.' The reading calita or lalita found in different editions for valita as suggested here from Tib. are obviously not good. For valita see N. 11. 4. where সমূল্য is used for it.

..

- 8. 2. 2. বৃশার বৃহ বৃহষ বৃ nāndyante, lit. nāndīm kṛtvā 'after the recital of the benediction (nāndī)'.
- 9. 2. 4. কু'ম্ম'ম্ট্র্ম'ম lit. upasevin 'attending on', 'doing homage'. The original reading upajīvin means 'living on', 'subsisting by.'
- 10. 2.7. মি'বি'ত্তনা, মি'বি first pers. (asmad), তুলা termination of plu. of pers. pron.; মি'বি'ত্তনা'নী asmākam. See 2.11.
- 11. 2. 17. ਡੈਕਾਧ 'to be contented'. ਗ੍ਰਤ ਤੁੰਡੇਕਾਧਵ ਗੁਵ 'satisfied'. Skt. āvarjīta 'gained over', 'attracted' or 'pleased'.
- 12. 3a. 5 is a sign of loc. and cond. Being added to a verb, as in the present case, it may be translated by 'when'.
- 13. 3a. 키う지·지즈 j is, in fact, fut. though in the original Skt there is the use of pres. Sometimes in Skt. pres. is used in the sense of the near fut. (bhaviṣyatsāmīpya). Accordingly fut. is here employed in Tib.
- 14. 3. 2. In Tib. £4 for Skt. nepathya 'retiring-room' is omitted.
- 15. 3. 5. ইন্ট্র্'ব্ lit. means kimartham 'for what,' 'why'.

- 16. 3. 7. The other form of ইনি is ইনি. In the same sense ইন and ইনিম্ম are also used.
- 17. 3. 8. ઋદ્દા is the reading in the X. This is found also in other places in the sense of nirvinna or jātanirveda 'disgusted with', 'loathing'. Elsewhere in the text ઋદદા হুদ্দা is used for viṣāda 'dejection', 'sadness'; e.g., ઋદદા হুদ্দা হুদ্দা
- 18. 3. 14. For aṣṣṇṣṣṣ͡ð̄̄̄̄̄̄̄, praviśāmi, Skt. reads tiṣṭhāmi.
- 19. 4. 1. শ্বাম বৃত্তী ব lit. means in Skt. prakaraṇa- or prakṛta-unmīlana 'the opening of the subject which is proposed', and as such it is what in Skt. is āmukha 'prologue or prelude to a drama'.

- 20. 5. 2. After the first word  $\widehat{\mathfrak{J}}$  there is, in fact, in X ਸਾਹਿਸੀ ਕਾਲੇ, but it hardly gives any appropriate sense. In the sense of  $yad\overline{a}$  or  $kad\overline{a}$  we should read ਸਾਹਿਸੀ ਲੈ, but it cannot be construed properly. We may therefore read here simply ਸਾਹਿਸੀ omitting  $\widehat{\mathfrak{F}}$  meaning thereby kena 'why'.
  - 21. 5. 2.  $\tilde{5}$  is a terminative ptcl. used after  $\tilde{5}$ ,  $\tilde{5}$ , and  $\tilde{5}$ .
  - 22. 5. 3. ५५.५.५ चूँश lit. prasādam kuru.
- 23. 5. 4. द्वीर adv. from द्वी 'backward,' and ह्विनाहा pf. of ह्विनादा 'to cause to turn'.
- 24. 5. 4. ੍ਰੈਸ, ਨੌਸ, and ੍ਰੈਸ, all ptcls., used after verbs denote the imp. mood.
- 25. 6c. Lit. প্ৰাণ্ড avasesa 'remainder', and ব্ৰুদ্ৰ'ন 'that which comes forth'; thus lit. the two words together mean 'that which becomes remainder (after the father has taken his food)'.
- 27. 7a. Here prakṛtayaḥ in Skt. is in the sense of ministers of a king and this is quite clear from Tib. বুর্

- 28. 7a. Lit. चौद्रास्त्राम्य is manaḥsaṃvid 'comprehension of the mind.' Skt. manoratha in Tib. is चौद्रामु चैद के lit. 'the wooden horse of the mind'; here चैद के 'wooden horse' is for 'a chariot (ratha)'.
- 29. 7. 7. গুরুষ্মান্ত্র বা lit. vināśaka 'destroyer'; while hataka means 'cursed', 'wretched'.
- 30. 7. 7. ઋ執 📆 རྡོར་ མྡོན lit. tāta-mukhe asti 'is in the mouth of the father.' It seems to imply that if his father says he would do so. Thus figuratively it corresponds to Skt. tātānurodhāt 'for the sake of the father'.
  - 31. 7. 9. है हैना नु lit. kiṃ kartavyam .
- 32. 7. 10 After this add: मातङ्गो राज्यं हरिष्यतीति शङ्कसे। यद्येवं ततः कि स्यात्। ननु स्वशरीरात्प्रभृति सर्वं परार्थमेव मया परिपाल्यते। यत्तु स्वयं न दीयते तत्तातानुरोधात्। तत्किमनेनावस्तुना चिन्तितेन। वरं ताताज्ञैवानुष्ठिता।
- 33. 7. 10. ইমামুব্যুব্য lit. anuśāsanam 'instruction', 'precept', 'command'.
- 34. 7. 10. ਤੜ੍ਹੀ ਤਾੜਨ ਤੂ is generally *vidheya*, here 'to be carried out'.
  - 35. 7. 13. Evidently there is some confusion in the Tib.

version, as dūrīkṛta ( རྡངང་བུང་བུང་) should have been used with samitkuśa°. In Skt. text there is no śūnya 'vacant', Tib. ଓଷ୍ଟ୍ୟ. It is to be noted that while in Skt. upayukta is used in the sense of 'consumed' in Tib. it (རྡང་བ་ང་བ་ང་བ་ང་བ) means 'necessary' or 'desirable'.

- 36. 7. 16. After the Skt. passage (p. 50) ending in स्थानं वर्तते add: तिद्तो मलयपर्वतं गत्वा किञ्चित्तिस्मिन निवासयोग्याश्रमपदं निरूप्येति । तदेहि मलयपर्वतमेव गच्छावः।
  - 37. 7. 19. \$\frac{1}{9}\$\tau\$, vrksa 'tree'.
  - 38. 7. 19. ੧ਵਿੱਚ ਪ lit. grāhin 'takıng'.
- 39. 7. 19. ঐত্যাস্থ্য parikṣobha 'shaking about'. For this in Skt. we have utsaṅga 'association'.
  - 40. 7. 19. For SEC, bhadra 'good', there is nothing in Skt.
  - 41. 7. 19. স্ক্র্রি is pf. of ক্লি'ন 'to rub with', 'to apply on'.
- 42. 7. 20. For Skt. utkanthita 'anxious' in Tib. we have 955.55 or 955.54, but here we have simply 955.54 evidently in the above sense.
- 43. 7. 20. Strictly মূহ্র র is in Skt. snigdha 'affectionate', 'friendly', and স্নার সার priya 'dear'.

- 44. 7. 24. ਤ੍ਰੇਤ੍ਰਾਘ੍ਟ tathā ca and not tathā hi as given above.
- 45. 8b. ਰੂ-ਸ੍ਰੀਰੈਨ ਰੂ jala 'water', and ਸ੍ਰੀਰੈਨ nidhi, kośa 'treasury'; thus ਰੂ-ਸ੍ਰੀਰੈਨ lit. 'repository of water', e.g., 'the ocean'.
  - 46. 9a. ၎ธรุ generally 'to explain' (vyākhyā).
- 47. 9. 7. মুনা (so in X) is for মুনামান (see 7. 19) ghana 'dense.' Or the reading should be মুনামা.
- 48. 9. 8. Skt. surabhi means 'sweet-smelling', 'fragrant', as well as 'a cow'. Its Tib. equivalent \( \pi \) (as used here) means 'a cow'. Accordingly surabhihavis is taken by the Tib. translators to mean 'ghee made of the cow milk'.
- 49. 9. 12. ব্নাম র্ম. In Tib. ব্নাম is simply a vana 'forest,' and ব্নাম র্ম taruṣaṇḍa 'a grove' or 'a grove of trees'.
- 50. 10d. For ਜ਼੍ਰੋਜ੍ਹਾ-ਧੜ-ਸ਼੍ਰੇਤ the X has ਜ਼੍ਰੋਜ੍ਹਾ-ਧੜੰ uccāryate, or pathyate. In the Tib. text the latter reading is to be retained.
- 51.10. 1. จิ.สะ.พฐัส.สะ.สูนิ lit upalakṣayāvaḥ is in the same sense.

- 52. 10. 7. in the sense of Skt. alavala 'a basin for water round the root of a tree' is not in the dictionary of S. C. Das. The other word for it is 5.7.
- 53. 11. 2. Lit. ইম্ম্বর্'ব is citta-sukha 'happiness of the mind'.
- 54. 11. 4. According to Tib. কু সমাব্দাৰ is kabala-garbha(madhya)sthita darbha 'the kuśa grass that remains in the mouth'.
- 55. 12b. ইয়াম্মের স্থের মুর্লা nirhāriṇī, lit. means 'that which surely takes away (the mind)'.
- 56. 13d. Adding A T kāmaye 'I desire' Tib. here amplifies the text. Lit. the last line means in Skt.: abhivānchita-prasiddhim kāmaye.

- 59. 13. 12. Skt. tiṣṭhet is expressed by ফুর্মের্ম্র্র. ফুর্ম্ব্র sthā 'to sit', 'to stay'. Mark that the potential mood is made here by using the word ফুর্ lit. meaning 'possibility'.
- 60. 14°. For Skt. sakala 'all' Tib. reads and any any assistant sakala 'fruitful', 'successful'. This shows that the Tib. translators misread sakala for saphala. It can be inferred from this fact that the MS. before them was either in Nagari or Bengali script.

# III UDĀNAVARGA

- 1. b. ঐষ jñāna, ঘদী্য় (pf. of ঘদী্র্ম, elegant form of ব্রিম্ম, √kṛ 'to do') kṛta; thus ঐয়য়ঢ়ীয় is lit. jñāta 'known'.
- 2. d. Read A after §5. Lit. the Skt. of this line is tava udbhavo na bhavisyati.

1. d. In Tib. there is nothing of Skt. kutaḥ. এইনামান্ত্র হার lit. na bhayam.

4

1. d. র্ম্মেম্মের্ম lit. prāpto bhavati or prāpsyati 'attains' or 'will attain,' and not edhate 'increase.'

5

- 1. b. This line in Skt. would be janyate prajňayā tṛptir, and not śreyasī (text śreyasī) pra°, 📆 7 meaning  $\sqrt{jan}$  (causative) 'to produce'.
- 2. c and d. Lit. in Skt. prajňayā tṛptaḥ puruṣaḥ tṛṣṇāvaśo na bhavati.

6

1. d. ইনাম'মন দ্বীম (দ্বীম is here imp. of স্ন্ত্ৰীত্ত for দ্বীত্ত for দ্বীত্ত for দ্বীত্ত for দ্বীত্ত for দ্বীত্ত for দ্বীত্ত for do,') lit. means jānīhi 'know'. For the use of ম here see Note, NA, 3.

- 1. c. সুমান্স krtvā and not karoti as in the original Skt.
- 2. d. ক্র্মাম is often used in the sense of viparyāsa 'over turning', nivāraņa 'keeping back'; as a verb it also means

'to cause to return', 'to send back,' etc. Here with xxx,' 5
'abhi'- it means 'to devastate'.

9

- 1. c. Lit. this line is in Skt. pramādasevanam na kuryāt.
- 2. d. lokavardhanam na kuryāt 'should not increase the worldly affairs'.

11

1. d. স্কান্ত্রাম্বা is pańkāt 'from mud' and not pańkasanna 'sunk down in mud' as in the text.

- 1. a.  $\Xi \subset S \subset S \subset S$ ,  $\bar{a}dad\bar{\imath}ta$  '(one) should accept'. This line means that one should accept one's own gain, i. e. what one can gain. The Skt. reading  $n\bar{a}vamayeta$  seems, according to the Tib. translators, to imply  $\bar{a}dad\bar{\imath}ta$ .
- 2. b. For the use of A after মৃত্যু see Beckh's note in his edition of the text. I think মৃত্যু means anyadiya or parakiya 'belonging to other', as মহমানী means ātmiya 'belonging to the self', or māmaka 'belonging to me'. The pcl. A used after it is in the loc. case. Lit. the line b in Skt. is parakiyeşu spṛhāṃ na utpādayet.

**I**5

- 1. b. In the printed text the reading is শুরু শুরু but as the inst. case cannot be construed here the reading should be भু gent. In Xylographs inst. and gent. signs are often confounded.
- 2. b. \(\bar{\bar{\gamma}} \) \(\bar{\bar{\gamma}} \) is tath\(\bar{a}\) and not ath\(a\). It seems that either the Tib. translators read ath\(\bar{a}pi\) of the Skt. text for tath\(\bar{a}pi\) or their MS had the wrong reading.
- 3. d. র্নিস্থান্থান্থা is Sambuddha and not Buddha (ম্বেমানুম্).

16

1. b. This Skt. text is translated figuratively there being much difference, for while in Skt. there is bhavāya vibhavāya ca (c), Tib. has bhavasya vibhavasya ca (c); for Skt. dvaidhā (c) Tib. reads ubhaya, or dvaya (d); for Skt. yogān (f) Tib. yogāt (e); for Skt. atikramet (f) Tib. atikarmāya (e); and for Skt. śikṣeta (e) Tib. śikṣasva (f). Read 📆 in d for Tib. which is wrongly printed.

17

1. a. ঈয়'য়ৼয়ৣৢৢৢৢৢৢৢয়ৢয়য়'য়ৼয়ৣৢৢৢৢৢৢৢৢ (c) is sucaritam. 2. b. For socate Tib. tapyate, strictly tāpo bhavati, the word gata being put in gen. ( ) Similarly Tib. reads in Skt.: sugatim gatasya ānando bhavati (d).

18

1. a. According to Skt. মানুষ্মান would give the reading abhāṣaṇam, lit. abhāṣite.

19

1. a. মুণ্ডা and মুণ্ডা n. adhikṣepa, nindā 'blame, slander'; and also v. adhi- \/ kṣip, \/ nind 'to blame, slander'. মুণ্ডা is also pf. of মুণ্ডা \/ nind 'to slander, blame'. One may therefore read here মুণ্ডা তাত for মুণ্ডা as in the Text and also in Beck's edition. The phrase lit. means nindanīya 'one who deserves to be blamed'. Similarly তাত নাল্ডা তাত বিশ্বাস, stutya 'one deserves to be praised'.

20

- 1. a. 57 'rock'. It is evidently used here to imply Skt. ekaghana 'consisting of a mass of solid stone.'
- 2. d. Tib. here amplifies Skt. writing prakampate (২০.১ ব্রুড়ির) for kampate 'moves'.

21

1. b. ম is for মঁম ( cf. Skt. loman), parṇa 'leaf.'

- 2. d. है न means 'if looked into,' 'when examined.'
  - 3. d. भूर विश nindārha 'blamable.'

1. b. For Skt. divija 'divine' Tib. lit. deva-viṣaye or deva-deśe 'in the country of gods' ( হ্লু-ড্ৰাম ).

23

- 1. a. ব্দ madhya 'middle.' ই বৃদ্ধ lit. manuşya-madhye 'among men.' See c.
- 2. b. Strictly স্বৃত্যা is tiṣṭhāmaḥ in Skt., and not viharāmaḥ for which we have স্ত্ৰস্তায়. See UV, 15a.
  - 3. c. ਪ੍ਰੇਡੇ ਪ is for ਪ੍ਰਡ ਪ੍ਰਾਰਤ as in a.

25

1. b. For Skt. kāma- 'desire' Tib. actually prīti- or ānanda- (ব্যার সহ). In the Skt. text for nipātinaḥ there is, in fact, nipādinaḥ in the edition.

26

1. b. ৠ৾৲্ষন্ত্রীনা্ম suggests manojava, মন্ত্রীনা্ম meaning java 'swift' or 'swiftness'. But we require here manobhava

or manomaya as in the Pali version. The Tib. translators read -bhava for -java.

2. e. In Skt. text one should read tam for te. Tib.  $\mathfrak{F}\mathfrak{T}$  or  $\mathfrak{F}\mathfrak{T}\mathfrak{T}$ ,  $pra-\sqrt{a}p$  'to get,' does not convey the sense of Skt. anven 'follows.'

#### IV

### **BUDDHACARITA**

1

- 1. a. muhūrta 'a moment' or 'a period of 48 minutes' is taken in Tib. as muhūrtamātra ( ৣ্ব রম ) 'just measuring a moment or a period of 48 minutes'.
- 2. c. or Bhārgava or Paraśurāma we have sometimes হৰ মুহানু প্ৰা
  - 3 d. ই্লাম্ট্র্ল lit. narasamūha 'a multitude of men'.

dṛḍha- or sthira-manas 'firm-minded'. The lit. meaning of ব্লু শ্বন is prajñāpatita 'one who is thrown into wisdom,' ব্লু here meaning prajñā or buddhi and শ্বন pf. of ব্রিব্যুগ্র 'to throw down.'

- 2. b. The printed text reads স্বয়ামন for স্বয়ামন
- 3. c. मानेमाशाय is the hon. form of अर्बेटाय and स्या (avalokana, darśana) 'to see.'
- 4. c. মে নাইছি মে মে জ śrama 'fatigue', and নাইছি another form of pf. of নাইছিন, poṣaṇa 'to nourish' and pratividhāna, cikitsā 'to cure'. Here নাইছিম is used in the last sense. Thus মে নাইছিম means viśrānta 'reposed.'

- 1. a. Lit. \$\overline{\cap5}\vec{\cap5}\overline{\cap5}\$ is abhāvārtha, for the absence', and not nivityartha 'for the cessation.'
  - 2. b. Lit. ζης της is duskara 'difficult to do'.
- 3. c. Generally  $\mathbb{R}^{N}$  is the Skt. prefix anu- (see BC, 1b), though it is used here for anuvartitā 'the state of one that follows,' the Tib. equivalent to which is  $\mathbb{R}^{N}$ .

মন্ত্ৰামান্ত্ৰ, It is only owing to the metre that this fuller form could not be used here. Such cases are often found.

4

- 1. a. মুইর্'ম্ম is generally for the Skt. prefix abhi-, while ava- is variously expressed, for instance, by শুর, শুর্'রু, শুর'রু, etc. See Foucaux, p. 171.
  - 2. b. Mark here the use of \$\bar{3}\zeta.
  - 3. b. ART 'to bathe', here it is in the causative sense.

- 1. a. স্মন্ত্রী lit. one that soars (high) in the sky. স্মন্ত্র ākāśa 'sky', and ফুঁচ utpatana 'going upwards'.
- 2. a. মন্ত্ৰীনাম'নেন্ত্ৰ is the lit. translation of turanga 'going quickly, i.e. a horse' (for the first part of the word cf.  $\sqrt{tr}$  and  $\sqrt{tvar}$ ), মন্ত্ৰীনাম(ম) meaning 'swift' and also 'swiftness,' 'speed' (java) as in a, and নেন্ত্ৰিন,  $\sqrt{gam}$  'to go.'
- 3. b. ইমামুর্মে is lit. anvāgata. মুমে is pf. of মুম্বে 'to come (āgamana).'
  - 4. c. REN is here anena 'by this', and not ayam 'this'.

- 1. a. সুম্মান্ত্র্ম is sarvataḥ lit. 'from all sides' and not sarvathā 'in every way' for which we have সুম্মান্ত্র্
- 2. b. স্থান and খ্রান are pf. of স্টার্থা 'to seize, grasp', Skt. √grah. Its ft. is প্রা. But sometimes this form is taken as pf. The forms প্রাথে, সম্ভাগের, and মির্ণা are found in all tenses.
- 3. d. For ব্লাখা, Skt. śuddha 'pure', the actual reading in the printed text is ব্লাখা, but it does not give any appropriate sense.
- 4. d.  $\tilde{\gamma}$ ' $\tilde{\gamma}$ 5 lit.  $t\bar{a}d\dot{r}$ 6a 'like that,' while  $\tilde{\gamma}$ 5' $\tilde{\gamma}$ 5 is  $\bar{i}d\dot{r}$ 6a 'like this.'

7

1. a. and b. Lit. সুম্পান্ত মান্ত্ৰা means in Skt. bhakty-abhāve 'in the absence of devotion', সুম্পান্ত meaning bhakti 'devotion' and মান্ত্ৰা abhāve 'in absence'. According to Skt. সুম্পান্ত is here for সুম্পান্ত্ৰা as in b and c meaning bhaktimat or bhakta 'devoted' or 'devotee.' Similarly কুম্পান্ত, Skt. śakti 'ability', is to be taken as কুম্নান্ত্ৰা as in c meaning śaktimat or śakta 'able.'

2. d. 对 (bhū) 對도 (tala) lit. bhū-tala 'the surface of the earth.'

8

- 1. a and b. Mark here the use of the gen. ট্রিন্ট্র, tava 'your.' It should have been employed before the adj. শ্লমান্ত ক্রিন্ট্রি mahābhāgena. দেই শ্র should also have been used just after অমৃ.
- 2. d. স্বৃত্ত (anyatra 'in another place or direction') টুরিজ (mukha 'face') lit. means 'one whose face is turned in another (direction)', i.e. prānmukha 'having the face turned away.'

9

1. b. For abhimukha lit. 'with the face turned towards', i.e., 'friendly disposed' we have in Tib. মইর স্থান্য, but here is মন্ত্রস্থানা in the same sense. মন্ত্রতা মন্ত্রম means anukūla 'favourable', and ইনিয় diś or mukha 'direction'.

10

1. a. AEC. See note, BC, 6.2. In Tib. pf. forms are often used where in Skt. there are present ones.

- 2. b. For স্মুর্ম্ suggested by me according to Skt. Weller reads স্মুর্মে which with the preceding word স would suggest in fact pitā janayati 'the father produces'.
- 3. c. This line in Tib. is translated very freely. Lit. it would mean in Skt. āśā- or tṛṣṇā-cintayā saṅgo jāyate 'attachment comes into being through the thought of expectation or desire.' For āśayā śliṣyati Johnston reads āśayāc chli°.
  - 4. c. There is nothing in the Tib. text for Skt. jagat.
- 5. d. ฐิราชาสิราช. Strictly it means niṣkaraṇa 'without action' and not niṣkāraṇa. In Tib. kāraṇa is ฏ or ฐิราฐ.

1. d. Weller reads স্ব্য় after ন্ট্র্ম্নের It would give the reading padam 'place.' But according to Skt. vanam we require here বৃস্থ in Tib.

- 1. a. 引架 in Skt. evam, fig. iti. See 引架 for iti, BC, 19c.
  - 2. b. ইম'ম্'ব্যুদাম'ম is Skt. anuśaṃsa (Divyāvadāna,

p. 92, etc.) and is the same as ānisaṃsa in Pali, meaning 'privilege', 'comfort', 'reward'. Accordingly the reading ānṛśaṃsa in Cowell's edition cannot be maintained and Johnston has rightly corrected it.

### 13

#### 14

- 1. α. Here দেই is to be construed as দেইম, Skt. anena.
- 2. d. ব্লিন্ট্রম্ম fig. for amuktaviśrambham. ইন্ম is pf. of ইন্মন, an hon. verb for 'to come, arrive'. Cf. ব্লিন্দ্র (BC, 2a) for viśvāsa.

### 15

1. a. According to Tib. খ্রী'ন there should be either jātior janma- in Skt., and not jarā as in Cowell's ed. for whichwe have নান

- 1. b. According to Tib. সৃত্য one should read in Skt. sthitaḥ for sthiraḥ.
- 2. c.  $\hat{\gamma}$  gr lit. evam or tathā (BC, 23d) and not iti in Skt. See BC, 25c.
- 3. c. For  $d\bar{a}y\bar{a}da$  'heir' we have here  $x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}}$ . The verb  $x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}}$  means 'to grant, give', and  $x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}}$  to do'; thus  $x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}} = x_{\bar{j}}$  lit. means 'one to whom (something) is to be given'.

20

1. c.  $\nabla \nabla \nabla \nabla \hat{\nabla}$  lit. means in Skt. pati 'lord, master, owner', not strictly  $d\bar{a}y\bar{a}da$  'one entitled to a share of patrimony, an heir'.

- 1. a. For evamādi in Skt. Tib. has ই'ম'ইগ্ৰাম' which lit. means tadādi.
- 3. d. The verb grais chiefly used in addressing one's superiors and also in politeness between equals, signifying 'to ask, to request, to beg, to petition.' As a subst. it means

'request, petition'; or 'enquiry, question'.  $\mathfrak Z$  after  $\mathfrak Z$  is ft. of  $\mathfrak Z \mathfrak Z, \sqrt{kr}$  'to do.'

3. d. ਸੁੰਝ is imp. of ਬਸੁੰਤ ਦlegant form of ਤ੍ਰੇਤ ਪ 'to do,' meaning kuru 'do.'

25

1. d. For kṛtāñjali Tib.lit. yuktāñjali reading গ্ৰম'র্ম' সুহ' চ্ট, lit. añjalim yuktvā 'with folded hands'.

26

1. c. For Skt. sīdati 'sinks into distress, becomes dejected' Tib. simply ব্যুহ'ব (d) which may mean vikriyate 'undergoes unnatural condition'. The rendering ঊহ'বমহ'বমহ'বমুহ, Skt. viṣīdati, would have been very clear.

- 1. b. Note here that the verb  $\Im \Im \Im \Im \Im$ , Skt. jāyate or utpadyate 'to come forth, arise' though intransitive is used here as transitive meaning janayet or utpādayet 'would produce'. Or taking  $\Im \Im \Im \Im \Im \Im$  as instr. one may construe the sentence thus: anena tava niścayena kasya bāṣpaṃ notpadyate.
  - 2. d. Mark how the significance of Skt. kim punah is ex-

pressed in Tib. by \$\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac

28

- 1. a. For স্থা Weller reads থ্ৰুস, Skt. mārga 'a path' taking it in the sense of gamana-, 'going'. According to Skt. the reading seems to be স্থা, Skt. śayana- 'bedstead'.
- 2. b. १९६५ मुन्द्र, Skt. sukumāra 'very delicate or soft' is to be taken here for १९५५ मृद्ध्र १५६, Skt. saukumārya 'the state of being very delicate'. The word १६ which means 'certainty', Skt. eva, and is often used to make nouns from adjectives is omitted here owing to the metre. It is found that in Tib. sometimes १६ is omitted though it is absolutely required, and sometimes it is inserted though t is not required at all. See BC, 40°.

- 1. d. স্থাত্ম lit. devena.
- 2. d. ব্রিণ্ডার্ডার, Skt. kārita 'got done.' Note causatives are generally formed by adding ওচ্নার (pf. বন্তুনা, ft.

মানুস, imp. বুস) 'to put, cause, make' to the root of the infinitive.

3. d. For Skt. eva Tib. reads iva. (95).

30

- 1. a, c and d. The Tib. text is somewhat amplified: In a ইয়াহাহ, Skt. niścita,, and in c হ, Skt. aśva are added. In d. Tib. śokasthāna (মু:হের্মার্ক্স) is for Skt. śoka.
- 2. c and d. দ্বিন্দ্রিন্দ্রি (lit. upanīya or upānīya which seems to have been for upānaye 'ham for the actual reading upānayeyam in the text) being put before the adjective followed by the noun (মনুনিম্ন্র্নিন্দ্রিন্দ্র), the Tib. construction is rather peculiar.

31

- 1. c. হাল, Skt. iṣṭa, kānta, priya 'agreeable', 'dear', 'lovable' is used here for -lālasa 'ardently desirous of' in b.
  - 2. c.  $\widetilde{\eta}$  is a ptcl.

- 1. b. ব্রন্থ্র ব্যার Skt. utpādana 'production or generation', but it is used here in the sense of -vardhana 'growing up'.
  - 2. d. Tib. reads devim ( क्रु र्स्) for deva in the Skt. text.

- 1. a. সুস্থান্ট্র may mean simply Yaśodhara 'maintaining glory', and not Yāśodhara 'the son of Yośodharā, Siddhārtha's wife.
- 2. c. The Tib. reading স্ট্রান্ত as given by Weller is doubtful. Skt. vyasana 'bad practice, evil habit' is translated into Tib. variously according to different shades of its meaning; e.g., in BC itself (III. 46a) we have কুল্লেল্ড্রান্ত বিশ্বা for it, meaning āsakti 'attachment;' in NA, I. 2, স্কুল্লে 'lust, excessive desire'; in Mahāvyutpatti, ed. Sakaki, 6956, ইন্মান্ত vipad 'danger' (ইম্ন্ত্র্ম (দ্বিং) ইন্মান্ত, Skt. dharmavyasana-).

36

- 1. a. For Rāghava Tib. lit. Raghu-putra (ম্মুইরু).
- 2. a. Mark that Tib. reads Sumitra (মনুষ্ণমুল্ল) for Sumantra well-known in the Rāmāyaṇa.
  - 3. b. As a ptcl.  $\sqrt[8]{}$  is a sign of the gerund used after  $\sqrt[8]{}$ .

37

1. a. For Skt. rte 'without' Tib. a in the sense of tyaktvā 'having left'.

2. c. ন্তুৰ্ ই is an hon. term for a woman of rank, queen, rājñī, and ন্ট্ৰ means parivāra 'attendants'; both the words taken together mean the queen and her attendants, and for this the Skt. word is antahpura 'harem' meaning thereby those who live in the harem, i.e. the queen and her attendants.

38

1. b. ব্রুষ (imp. of মুন 'to say)' lit. kathaya 'say', and not vācya 'to be said.'

39

1. d. Note here that the pron. No. Skt. kah is used at the end of the sentence, and here is a case which is rare.

40

1. a. 🔻 sis Skt. tīkṣṇa 'sharp, hot'; taikṣṇya in Tib. is 🐔 sign, but 35 is omitted here. See note, BC, 28. 2.

41

1. d. বলাব ইব, Skt. prasāda 'favour'; and মাই হ, Skt. kuru, is imp. of মাই হ hon. form for ট্রহ্ হা, √kṛ 'to do.' Thus বলাব ইব্ মাই হ is prasīda in Skt.

- 1. d. সান্ত শ্বুম. সান্ত Skt. śāsana, ājñā 'order, command,' and sometimes simply vacana 'speech.' It is an hon. form. And শ্বুমান (pf. শ্বুমা) means  $\sqrt{d\bar{a}}$  'to give'. Thus the phrase সান্ত শ্বুমান though generally  $\sqrt{vad}$ ,  $\sqrt{gad}$ , etc. 'to say,' in fact means śāsti or ājñāpayati 'orders', 'commands', and is used when the speaker is a honoured person. Hence the speaker being the Buddha সান্ত শ্বুমা is the equivalent to jagāda 'said.'
  - 2. d.  $\widetilde{5}$  is a terminative ptcl. used after  $\widetilde{5}$ ,  $\widetilde{5}$ , and  $\widetilde{5}$ .

43

1. b. রুঁচ imp. of স্ট্রেন, Skt. √tyaj, ut-√sṛj 'to give up.' উন, ন্নি, and ন্নি when used after verbs signify the imp. mood. It may, however, be noted that they signify rather the subj. present or precative mood. See BC, 51c; 55a. For their use see Note, PD, 3.2.

- 1. c. স্হ is Skt. yad and not yadi, Tib. স্মত্ত 'if'.
- 2. b and d. Mark that  $\mathbb{R}_{5}^{\mathbb{R}^{2}}$  or  $\mathbb{R}_{5}^{\mathbb{R}^{2}}$  in d is caustative, while it is not so in b.

3. b. Skt. mumukṣayā is omitted in Tib.

45

1. d. Here for Skt. kva used twice there are kah and  $k\bar{a}$  (x) in the Tib. text.

46

1. a. For Skt. aṇḍa 'egg' Tib. is in fact ফ্ল্লান্ত and not ফ্ল্লান্ত; so aṇḍaja should be in Tib. ফ্ল্লান্ত ফ্ল্লান্ত, but here we have ফ্ল্লান্ত This is simply owing to the metre.

47

- 2. b. Weller reads ฉฐิรุฆ, Skt. unmīlana 'to open' for ฉฐิรฺฆ 'to disappear' amended by the present author.
- 2. d. According to Tib. the construction is me prāṇināṃ ca mataḥ, but in Skt. one may construe: tathā prāṇināṃ saṃyogo vipragogaś ca me mataḥ.

48

1. b. For Skt. parasparam Tib. seems to read punah punah (資文文). In fact it has punah, but owing to metre it is to be taken to mean punah punah.

49

1. a. and b. Mark the slight change of the expression in Tib.

50

1. c. Weller reads QNNN as in the text, but what it means is not quite clear. Skt. lambate yadi tu snehah may be taken to mean 'But if (your) attachment (or love) rests (on me)'. In Tib. QNNN (pf. NN or NNN) is used in the sense of Skt. pat 'to move downwards,' 'to come down,' 'to fall down'. We may therefore read here NNN and not QNNN taking the former in the sense of Skt. patati as an equivalent to lambate for which in Tib. we have QNNN or QNNNN.

54

1. a. 5.ম, jāla 'web' is to be taken here for 5 ম'ড়েন্. Similarly in d বৃক্তির, Skt. vayas 'age', is to be taken for বৃক্তিরসম্মান, lit. 'of equal age', i.e. a vayasya 'friend.'

1. d. Weller wrongly reads ট্রিন্ট্র for দ্রিন্ট্র is viśeṣa 'distinction' in Skt. ন্রস্থান্দ্রের্থানুর্থান্দ্র্র্থান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান্দ্র্যান

61

1. d. Note here the employment of ম. In double imperative or precative expressions ম is used after the first verb, and it has the force of 'and'; e.g. ম্নেম্ই্র্ম্ব্রেল gaccha paśya ca 'go and look'. See BC, 62d: ২০.১ মন্ত্র্ম মেণ্ডিম মার্লিম মার্লিম মার্লিম মার্লিম, praticcha, ānaya (ca) 'take and bring'.

62

- 1. a. The reading  $\sqrt{3}\sqrt{5}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{4}$  lit.  $k\bar{a}mas\bar{a}r\bar{a}t$  'owing to the essence of desire', is not better than  $k\bar{a}mam$   $\bar{a}r\bar{a}d$  found in Skt. text, the latter meaning 'according to desire ( $k\bar{a}mam$ ) near (or far).'
- 2. d. স্ইল্মেন্ট্র lit. prārthanām kuru 'request,' but here it gives a different sense, ānaya 'bring.'.

65

1. b. Read, as in the edition of Johnston which reached

the author after the text is printed, sambhrd for samvid as in Cowell's edition, and dhrti- for dhrta-. Both the readings are supported by Tib. In b = 755 'firm' is apparently to be taken for 755 'firmness' answering to Skt. dhrti; and 757 means 'to hold', 'to keep' corresponding to Skt.  $\sqrt{bhr}$ . In  $d = \sqrt{5}\sqrt{5}$  meens  $pari-\sqrt{dh\bar{a}}$  'to put on,' 'to dress'; this sense is expressed in Skt. by using -bhrt from  $\sqrt{bhr}$ . 'to hold, wear.'

66

1. b. For -vāsasi Tib. -bhāsasi ( মুদ্র স্ব ).

- 1. c. निंडर् for Skt. nirāśa 'helpless' is a doubtful reading. Is it रेंडर् ? रे means āśā 'hope' and कर् chinna 'destroyed'.
- 2. c. ব্রিষ্ (wrongly printed ব্রিষ্ট্র্য) is pf. of ব্রিব্য or ব্রিষ্ট্রাব্য jalpana, 'to call'; ব্রিষ্ট্রাম্ব্রেষ্ট্রেষ্ট্র্য, Skt. vilapan 'uttering moarning words', 'lamenting'.
  - 3 d. Tib. omits puram and adds punar (T).

- 1. a. Tib. reads in fact viruroda (কুল্মেন্ড্র) and not vilalāpa as in the Skt. text.
- 2. b. For papāta the Tib. equivalent may be ব্রহা from ব্রহার, pat 'to fall down'. Tib. ব্রহান or ব্রহান means both 'to fall' and 'tumble down' corresponding to Skt. pat and skhal (Nāgananda, IV. 1) respectively. In the Tib. text ব্রহ্ or ব্রহ্মান (pf. মুন) means, as says Sharat Chandra, 'to search', 'to scrape,' 'to tear with claws,'

Note that in the colophon for Chandaka in the Skt. text Tib. has Kanthaka for which word see the author's note in the Indian Historical Quarterly, Vol, XII, No. 3, 1936 (The Horse of Sākyasiṃha).

V

## LALITAVISTARA

A

1. 12. 55 NE, rsi 'sage'. The word, if analysed, will show the idea behind it according to the Tib. translators, which is not to be found in Skt. 55 means sarala 'honest' 'straight-forward' (Cf. 55 37) which lit. means 'one that

goes straight,' and hence  $\overline{A}$ ,  $\underline{\hat{s}ara}$  'an arrow'), and  $\underline{\hat{X}}$  or  $\underline{\hat{X}}$  is 'straight' 'righteous': thus  $\underline{\hat{S}}$  is 'one who is honest and righteous'. In the Tib text  $mah\bar{a}$ - is omitted.

- 2. 35. ਤਜ਼ੀਕੇ is the ft. form ( ਤਜ਼ੀ ) of the verb ਤਜ਼ੀਨ which is used as an elegant form of ਜ਼ੈਨ੍-ਤ,  $\sqrt{kr}$  'to do,' with the terminative ptcle ਕੇ, meaning karomi 'I do'. For kariṣyāmi here karomi 'I do' is used to denote the near future (bhaviṣyat-sāmīpya).
- 3. 3<sup>25</sup>. মান্ত্রির মান মার্লির নির্মান lit. 'requested to know.' মান্ত্রির is hon. for ঐমান, √jñā 'to know,' or jñāna knowledge,' Here it is used as a noun and not as a verb. মার্লির jis inf., kartuṃ 'to do', and নাইনি prārthayata 'requested.' Lit. the phrase in Skt. is: jñānakaraṇāya prārthayata.
- 4. 3<sup>29</sup>. ব্রেল্ডার, jīrṇa 'worn out,' 'very old' is to be taken here as a noun, ব্রেল্ডার'র' 3ৢ5, jīrṇatva 'the state of being worn out.'
- 5.  $3^{31}$ . ਸਨੇਂ is pf. of ਸਨੇਂ ਹ, elegant form for  $\widetilde{N}$  ਹ  $\sqrt{bh\bar{u}}$ ,  $\sqrt{sth\bar{a}}$  'to be', 'to remain.'
  - 6. 3<sup>37</sup>. ਸ਼੍ਰੇਫ਼ਸ਼('ਸ਼), paryeṣaṇa 'to seek', 'to look for'.

- 7. 3<sup>39</sup>. ম্ট্রি. See note 5 above. Here it means *tiṣṭhati* 'remains,' and not *vadati* 'says' as in the Skt. text. See note LV, A, 23.
- 8. 5<sup>7.8</sup>. এই দেব, vi- str'to spread on the ground.' বন্ধনা (pf. of এইনাম) makes the verb causative. Thus হুর্মেই দেই বন্ধনাম্থ lit. means 'having got the āsana 'mat' spread.' This is what the Tib. translators understood by prajñāypa lit. 'having got understood.' Here the sense and not the word is translated.
- 9.  $4^{15}$ . Lit. 5្រុក, abhyantare 'inside'; 3្រុក, 3ក្កានុ ក្នុកា 3gamanam kuru, 3gaccha 'come.' ភ្នានា is imp. of 5ភ្នា elegant form for 3ភ្នាក,  $\sqrt{kr}$  'to do.' For the use of 3ភា see BC,  $43^{5}$ .
- 10.55. ŽĪĘC prāsāda 'palace,' as well as kula 'family'. The palace where the kula 'family' of a king lives is also called kula.
- 11.  $5^{11}$ . प्रकृत्(प्रा) is hon. of प्रजूत्प्र,  $\sqrt{gam}$  'to go,' 'to start.' For रेग see BC,  $43^{b}$ .
  - 12. 615. 录制, iti, is added.

- 13. 6<sup>18-19</sup>. Lit. নুম'ন্ম, jayam 'victory', ষ্ট্রান্ট্রন্ āgaccha i. e. prāpnuhi 'come i. e. get'. imp. of ষ্ট্রান্ট্রন্ which is hon. of ব্রান্দ, pf. and imp. of ন্রান্ট্রন্ম, ā√gam 'to come, arrive.'
- 14. 7<sup>24</sup>. ਗੁੱਕਾੜੇਂ, rājan 'king' is to be taken here for ਗੁੱਕਾੜੇਂ' 35 rājya 'kingdom.'
- 15. 625. Here Skt. kāraya is in form causative though not so in sense, for it means kuru as quite evident from Tib. হাই হ ত্বিয় which exactly means kuru.
- 16. 76.  $\widetilde{\mathsf{W}}_{5}$  is  $daksin\bar{a}$  'a present that is given to a priest.'  $\widetilde{\mathsf{W}}_{5}$  lit. means 'the water that is offered to a priest or a guest as  $daksin\bar{a}$ , signifying what is called arghya consisting of water and such other things as  $d\bar{u}rv\bar{a}$  grass, etc. In  $N\bar{a}g\bar{a}nanda$ , l. 11°, we have  $N\bar{a}_{5}$   $\widetilde{\mathsf{W}}_{5}$  for Skt. arghya.
- 17. 7°. The Tib. equivalent to Skt. pādya which means the water meant for washing one's feet is translated by ক্রেম্মেম্স্র্মিম্ম্মেম্ম্র্মেম্ম্র্মেম্ম্র্মেম্ম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্রম্বর্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্র্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মেম্রম্বর্মম্বর্মেম্বর্মেম্বর্মেম্বর্মেম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মেম্বর্মম্বর্মম্বর্মেম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর্মম্বর
- 18. 7<sup>13</sup>. For sādhu in Skt. text there is ati- ( \$\frac{1}{2}5^5) in Tib. But see note 28.

- 19. 7<sup>15</sup>. For parigrhya Tib. has paripūjya or satkṛtya (অন্ধ্ৰেম্বস্মান্ত্ৰা).
- 20. 86. Supratīśa. Lefmann reads supratīsa. In Divyāvadāna (333, 16; 484. 15; 485. 20) there is sapratīśa, Pali sappatissa, 'respectful,' Tib. সুষ্ণান্ত্ৰান্ত্ৰ্যান্ত্ৰ, The word সুষ্ণান্ত্ৰ means śraddhā, ādara, bhakti 'respect,' 'reverence,' 'devotion.'
- 21. 9<sup>13</sup>. সম্বর্ধান pf. of মুস্কান (ft. সম্বর্ধ) 'to be born' (মুসুম্মান), hon. of ম্ব্রীন of the same meaning.
- 22. 9<sup>15</sup>. সমু is ft. of মুস (pf. সমুম, imp. মুম) 'to look,' with জি it gives the sense of Skt. drakṣyat, and hence draṣṭukāma 'desirous of seeing.'
- 23. 9<sup>18</sup>. মুইম pf. of মুই'ম which is in fact আ্র্ম 'to be' in sense. It also means āgataḥ 'come, arrived.' See note LV, A, 7.
- 24. 106. Lit. রুম'ন্বি' মইম means Skt. supto bhūtaḥ remains sleeping.' The word দ্বীম here and in such cases implies a cause. Thus শ্রির'র'রমেনিমানীম means because the prince sleeps.'

- 25. 109. ਹੁਸਤ੍ਹੇਸ. Lit. ਹੁਸਤ੍ਹ, iṣat, kiñcit 'a little,' 'slight,' also 'a little while.' ਤੇਸ is the modified form of ਸ੍ਰਤੇਸ, eka, and means 'some.' The phrase signifies Skt. muhūrta 'a moment' and not its strict sense 'a period of 48 minutes.'
- 26. 12<sup>2</sup>. देश is tataḥ or atha 'then' in Skt., and not iti hi. See LV, A. 13<sup>1</sup>.
- 27. 12<sup>8-9</sup>. For anukampayā Tib. lit. anukampāṃ (য়ৄৢৢৢৗঢ় স্থাটির ) upādāya (প্রামানার স্থাটির ).
- 28. 12<sup>22</sup>. \$\hat{9}\frac{7}{5}\$ is used for Skt. \$\bar{a}t\bar{i}\$- 'very,' and also su- or \$\sadhu\$ 'good'; e. g. sudarśana is \$\hat{9}\frac{7}{5}\$ \$\frac{7}{5}\$\$\bar{2}\$\$\bar{1}\$\$\bar{2}\$\$\bar{1}\$\$. See note 18.
- 29. 1323. AZINN'ZI generally for Skt. ārya 'exalted,' 'sublime,' 'raised up,' and also for viśiṣṭa 'excellent'; here for atireka 'excellence' which is to be explained as atirikta 'excellent.'
- 30. 13<sup>56</sup>. ਯੂਗ, hasta 'hand,' and ਨਲੰਕ('ਹ) 'to beg,' 'to show,' 'to offer'; thus ਯੂਗਾਨਲੰਕ lit. means 'to show hands', i. e. to show the (folded) hands as a token of paying respect. And so with the ptcl. ਨੇ it means pranipatya 'having saluted'.

- 31. 1411. For yaih Tib. taih 'with them' ( \$ 57).
- 32. 14<sup>16</sup>. The word কুমাম in such cases means gati or prakāra 'manner'.
- 33. 14<sup>17</sup>. নাইমানা or নাইমানা is for Skt. ubhaya 'both'. নাইমানা is also of the same meaning.
- 34. 14<sup>24</sup>. As the Tib. reads ( মন্ত্ৰ anta 'end', ন্ত্ৰ catur 'four', and ন্নন্ন adhikāra or ādhipatya 'power' or 'sovereignty') for Skt. caturanga 'having four members (of an army) one should read caturanta- taking it as the first member of a compound with the following word cakravartin, caturanta implying the 'four ends of the earth'.
- 35. 14<sup>28</sup>. ইম্ম্ম্ম ityataḥ 'from this' is to be construed with ইম্ম্ম্ম্ম হিন্দ্ৰ lit. itiparyantaṃ, idiomatically yāvat 'up to this'. This refers to a passage which is fully given before (Skt. text, p. 101, ll. 12-19; Tib. text, p. 93, ll. 3-13).
- 36. 14<sup>40</sup>. No is one of the additive (25) pctls. (5, 5, 5, 5, 5 and No) used after nouns and pronouns (and sometimes also after adjectives, e. g. WKN No, pari, 'entirely,' 'completely') ending in No, and denotes motion, progression to, or change,

or promotion into another state, and thus sometimes implies the loc. case; e. g. নাতাৰা, dakṣiṇe 'to or on the right side'. Accordingly মামে কুমানু মানু lit. means 'renowned as the Buddha'; here a change to Buddhahood is implied.

36. 14<sup>46</sup>. हेन्द्रन्तु, *tādṛśa* 'like that'.

### E

- 1. 1<sup>45</sup>. শুন্ম vb. and subst. 'to think' and 'thought', here subst.; মান্ম subst., citta 'mind'. শুন্ম নু মান্ম is a phrase meaning abhiprāya 'thought.' As vb. it is for manyate 'thinks'. Sometimes it expresses the real implication of the word iti, etad, or evam by which one is to understand the thought referred to. In the present case শুনা নু মান্ম is vb. and means manyate or cintayati.
- 2.  $2^5$ . Here  $\Im \Im (\Im)$  the pf. of which is  $\Im \Im$  is in Skt.  $\sqrt{vac}$  or  $\sqrt{kath}$  'to say', and not  $\sqrt{kr}$  'to do'. And so  $\Im \Im \Im \Im \Im$  is anuktvā or akathayitvā 'having not said' for aprativedya in the original text.
- 3. 2<sup>8</sup>. અદેવ પાર વૃદ્ધાર is rather abhiniskrameyam than niskameyam as in the text. અદેવ પાર is used mostly for the Skt. prefix abhi- and sometimes for  $\bar{a}$ -.

- 4. 3<sup>3</sup>. The actual reading is aśāntāyām. Evidently it is to be construed with the preceding word rātrau. But the Tib. text reads here হাঁ কুমার্ম the lit. Skt. equivalent to which is asuptamātra. It is to be taken with 'he' (sa) and means that he did not sleep at all.
- 5. 4². স্ব্ৰাস্থ্যানু lit. pratisthānantaram. স্ব্ৰা(ম), pratisthā 'resting, remaining'; স্বা, antara 'intervention'; মাসুনা, anantara or samanantara 'non-intervention' or 'immediately'.
- 6.36. ACTEL lit. su-grha 'a good house', and as such it means prāsāda 'a palace'.
  - 7.51 For Skt. tatra Tib. reads tatah ( देखा).
- 8. 510. The word kāñcukiya or kañcukin is an attendant or overseer of the appartment of women, a chamberlain. For this in Tib. we have বুলাইমা which is the same as হুলাইমা, or হুলাইমানা, klība 'eunuch'. Lit. it means 'the testicles cut out', i. e. 'one whose testicles are removed.' In ancient India attendants for royal women in a harem included eunuches, too.
- 9. 76. Tib. simply ardham  $(\bar{z}_{\bar{z}})$  'half,' and not upārdham 'first half.'

- 10.78. সম occurs for সুম pf. of সুত্ৰত mostly in the sense of a thing quite done or accomplished. It is used here for Skt. atikrānta 'passed'.
- 11. 9d. ਕੜ੍ਹੇਤ visarjana 'to let proceed', 'to send forth'.
- 12. 10<sup>15</sup>. For শ্লুব্'ব, chāyā 'shade', we have sometimes শ্লব'ম.
- 13. 11<sup>17</sup>. For śuddha- in Skt. there is viśuddha- in Tib. (কুল'ব্লা).
- 14. 12<sup>2</sup>. The Tib. translators take sajana 'with the people' in the sense of sa-svajana 'with kinsmen or relations,' নাই ব্
- 15. 13a. Mark here according to Tib. ਗੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ will be in Skt. so nrpati, ਤੇ being construed with ਜੁਕਾਹੇ.

Here য়িঁচ may be regarded as another form of য়িচ('য়), āgamana 'to come.' শ্লীম'ম' মেট ম মাইম lit. means chāyā āgatā nāsti.

16. 136. Tib. 55, 5kt. vara (uttama) is in fact in the sense of 'excellent, superior, best,' but here it is used

to mean 'a boon.' Here the Tib. translators have translated simply the word not taking the sense into consideration. See the verses 146, and 1718 where for vara is used AAT.

- 17. 13<sup>25-26</sup>. শুমান্দ্ৰ lit. rāṣtracakra 'province of a realm'.
- 18. 14c. শুর্মান্য, ācaraṇa, 'practice.' Here it is simply an amplification. শুনান্ম শুর্মান্য শুর্মান্য কলার 'in the act or practice of giving'.

되다고 eleg. for 독교도, śakti 'might' and 최초자 pf. of 최초 고 eleg. for 교통고,  $\sqrt{bh\bar{u}}$  'to be'; thus 되다고 '중' 표등 고 lit. means 'if you have the power' and this is expressed in Skt. by śakyase (śaknoṣi) 'if you can'.

- 19. 15<sup>17</sup>. স্ব্র pf. of স্ব্রিম্ম 'to cast, throw'.
- 20. 15<sup>19</sup>. ই āyus 'life', and স্থ্যা'ম (or স্থ্যা'মই) amīta 'immeasured' or 'immeasurable'. মুক্তম'্য is for bhavi in the sense of bhavet in the Skt. text.
- 21. 15<sup>24</sup>. প্রশ্র, lit. *icchāmi* 'I desire'. This desire is expressed in Skt. by the use of the present optative in bhaved;

but in Tib. that expression is given employing the word axa.

- 22. 176. Generally 557 is vyasana 'misery', 'decline' and so 'death.'
  - 23. 17<sup>18</sup>. See note, LV, B. 16.
- 24. 17<sup>20</sup>. দার্মমেন্ট্রম. দার্মমেন্স as a verb means 'to ask for', 'to beg for'; and also 'to give' (see S. D's Dictionary) and as subt. adhyeṣaṇā, prārthanā 'request', 'prayer'. দ্রীরা is imp. of ন্রদীন্ন, the elegant form of দ্রীন্ন 'to do'. Thus দার্মমেন্ট্রম lit. means dehi 'give'. In Buddhacarita, VI. 62, দার্মমেন্ট্রম is used for ānaya 'bring', so দার্মমেন্ট্রম may also be for Skt. ānaya.
- 25. 17<sup>2</sup> ন্মর্(ম) is resp. for সুর্ম্ √śru 'to hear, listen', and নার্মনান āvedana, prārthanā 'to ask for', 'to beg for', or 'request', 'entreaty'. Thus নামর নুমর নুমার্মন, śṛṇuṣva lit. 'pray, kindly listen'.
  - 26. 184. For Skt. eva Tib. reads evam (元素元).
  - 27. 1811. To chindati Tib. adds before it pari-(অ্রেম্ম্র্র্)

- 28. 19<sup>4</sup>. সুহ is generally for punar 'again,' but sometimes also for prati- as in মুহ'না ভ্রনায় pratimā 'representation, image'. না ভ্রনায় means rūpa, ākṛti, bimba, etc. 'outward form of anything'.
- 29. 197. 👸 'to arrive,' Skt.  $\sqrt{gam}$ ,  $pra \sqrt{a}p$ ; thus ਤ੍ਰਿੰਤ st lit.  $gatv\bar{a}$ ,  $pr\bar{a}pya$  'having arrived'.
  - 30. 1915. শুম is instr. of the pron. মু, kim 'who.'
- 31. 20<sup>4</sup>. বৃত্য lit. means 'to-morrow when the night is over'; but practically signifies 'the day after to-morrow'. বৃত্যা 'তা the day after to-morrow'. Hence বৃত্যা (rātri 'night') বৃত্যা is for Skt. rātryā atyayena 'after the night is over.'
  - 32. 2012. ব্রুমার্ম lit. in Skt. ārocya 'having said.'
  - 33. 2016. È 写工 lit. katham 'how.'
- 34. 20<sup>37,39</sup>. In Skt. text. kā śaktiḥ means in fact na śaktiḥ and this is translated into Tib. by বুমান্ত্ৰ মান্ত্ৰী śaktir na asti.
- 35. 218. Skt. kṛtāstra means 'armed' or 'trained in the science of arms'. For this Tib. has here lit. śodhitaraṇadharma

reading ব্রহা (raṇa 'fight,' 'war') ইয় (dharma 'law')
মুহ্য (pf. of মুহ্'হ 'to clear, wash, purify'; śodhita).

- 36. 21<sup>11</sup>. ਛੱਡ ਪੌਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੌਂ ਪੌਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੌਂ ਪੌਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੌਂ ਨੇ ਕੇ ਪੌਂ ਨੇ 'a great many,' bahu; and ਛੇਡ ਪੌਂ mahat, great. ਛੱਡ ਪੌਂ ਨੇ appears to have been used here for nagna in the Skt. text. But what is the meaning of the word nagna-here? Is it for nāga 'elephant' for which we have in Tib. ਕ੍ਰਾਫ਼ ਪੌਂ ਨੇ or ਕ੍ਰਾਫ਼ ਨੇ ਹੈ?
- 37. 21<sup>35</sup>. ጛጟሮሟ፞፞፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ፘ. The word ጛቯሮ means bala, senā 'force', 'army'; and ቫርንታኤር, patti or padāti 'infantry' (ቫር or ቫርንር, pada 'foot'; ন, śiśu, putra 'child, son'; ኤር, kṣudra, laghu 'small, little'. From this it appears that infantry soldiers in an army are regarded as little children being compared to its other three members, viz. elephants, horses, and chariots). Thus instead of ቫርንታኤር we have simply ቯ້ຽር added to ጛቯር.
- 38. 22<sup>8-9</sup>. For puraskṛta Tib. has puro'valokita (মানু ব্যন্থীমাণ বাষুমা).

C

- 1. 13. সাইমাই. In such cases the ptcl. ই is used in the sense of a definite article, and so স্ইমাই dvau 'the two,' 'both'. See LV, C. 32. It may be noted in this connection that the ptcl. হা added to the cardinals forms ordinals; e. g. সাইমা dvi 'two', but সাইমাহা, dvitiya 'second'; সাহাম, tri 'three,' but সাহামাহা, triīya. 'third.' Prathama 'first' is, however, হাই and not সাইমাহা.
- 2. 113. সূঁহ, grāma village; সূহিয়, grāmīṇa 'a villager'; ক. aṃśa, bhāga 'part, share'; thus সূহিয়েক lit. means 'appertaining to a villager,' Skt. grāmya 'low,' 'vulgar.'
  - 3. 26. Tib. simply -kāya 'body' omitting ātma-.
- 3. 211. £'35'A. £',āyus 'life' or janman 'birth ;' so the phrase lit. means asmin āyuşi 'in this life' or asmin janmani 'in this birth'. The Buddhist term dṛṣṭadharma has this meaning, i. e. 'the present life.'
- 3. 2<sup>91</sup>. মুদ্রাবৃহা lit. tyaktvā 'having abandoned,' and not anupagamya.

# BODHISATTVĀVADĀNAKALPALATĀ

- 1. Ia. For kaṣati (from /kaṣ lit. 'to rub,' 'to scratch,' fig. 'to injure,' 'to destroy') Tib. pratapati (རང་ད་བདངས) giving the intended sense.
- 2. 1b. For krūra 'cruel,' 'terrible,' 'destructive' Tib. asahya- (মান্ত্র).
- 3. 2c. रेड्र डेड् is another form of रेड्र केंद्र ratna 'gem'. For this we have also रेड्र ग्रेंडे and रेड्र ग्रेंडे. रेड्, mūlya 'price'; and केंद्र, mahat 'great', so रेड्र केंद्र or रेड्र डेड्र lit. means mahāmūlya 'very costly'.
  - 4. 2c. Printed text reads मुझ for मु.
- 5. 4a প্রান্ত ক্রাতা প্রান্ত (see BAK, 7a, 14a) and ইয়া or প্রান্ত according to the last letter of the word after which they are employed, means iti 'thus'; and সুন্ত is ft. of সুত্র meaning in such cases not  $\sqrt{kr}$  'to do,' but  $\sqrt{vac}$ , etc. 'to say, style, denominate etc.' Thus either প্রা simply

or followed with 3.7 is used for iti. It is to be noted that 3.7 lit. is for -5akhya (see ślokas 9a, 30b) or ityakhya, ucyate, kathyate, etc., and fig. for nama, -samjñaka, etc.

- 6. 5a. In Skt. tāta is a term of respect and of endearment. So it is used both to a superior or a junior. It is deva 'god,' but kings and nobles or persons of greater rank, such as Buddhas and Bodhisattvas, are addressed by it. In Tib. a prince is also addressed by it (see RA, p. 204, 23). Here the Nāga addresses his son with the word 21.
- 7. 6c. ড্ৰে, or ব্ৰ, aham 'l', but it is meant here to be taken in plu., vayam 'we,' the fuller form being ড্ৰান্তন্ত্ৰন. In the following śloka (7d) we have ড্ৰান্তন্ত্ৰনা in the same sense. ত্বল is the sign of plu. of personal pron. (=কুম্ম), e. g. মেনা, vayam 'we'; ট্রিন্তনা, yūyam 'you'; মিন্তনা, te 'they.' The following forms are also for 'we': মেনা, মুন্তনা, মুন্তনা,
- 8. 9b. বৃশ্বি উনা, another form is মার্কনা for উনা. The word বৃশ্বি means durlabha 'rare, scare, hard to acquire', and উনা

or মাইনা parama, uttama 'the best, the most excellent.' Thus দুলার বিনা lit. signifies 'the most excellent thing which is very difficult to acquire,' i. e. ratna 'gem' or any precious object. It is to be noted that the form দুলার বিনা is older than দুলার মাইনা.

- 9. 10a. Print. text reads 55 for \$155 as emended according to Skt.
- 10. 10a. For \$\tilde{v}\_5\$ which is, according to Skt., expected to be the actual reading in the sense of asti 'is' understood, there is \$\tilde{s}\_5\$. If that is the true reading it may be explained in the following way: It is used both as a subst. and a vb. meaning in such cases bhoga, upabhoga 'experience' 'and to experience' respectively. Here it is a vb. in the passive voice meaning upabhujyate 'is being experienced'.
- 11. 12a. Print. text ব্লু'ব্ৰই' for ব্লু'ব্ৰই. The former hardly gives here any sense. In b we should like to read দী for দীয়া.
- 12. 12<sup>5</sup>. Actually it means sattvavat 'like a (spiritual) mind,' the meaning of the compound being thus explained in Tib.

- 1. 13c. Print. text হাঁবের্ব্ for হাঁর্ব্ which lit. means akṣaya 'free from decay'. ব্রহ্ is for ব্রহ্মান, Skt. √sah (=√sabh) 'to resist', 'to overcome', also 'to bear'. So হাঁবের্ব্ is asahya 'that which cannot be endured'.
- 14. 14<sup>10</sup>. Mark that Skt. divya is not used here, according to the Tib. translators, in the sense of 'divine', but in that of 'excellent' as evident from the word মুক্ত্ৰ্যা.
- 15. 14<sup>12</sup>. স্পায় which means śuddhi 'purity' and also śuddha 'pure' is employed here for punya 'holy' and also 'pure', this word being derived from  $\sqrt{p\bar{u}}$  'to purify'. Generally for punya 'meritorious act, or religious merit' we have in Tib. স্থান্থ সূম্য.
- 16. 15°. In the Skt. text (d) there is -sukha- for -mukha- in Tib. ( $\Re \pi$ ).
- 17. 167. \$\frac{15}{57}\$ is for \$\frac{15}{57}\$ (20d), padma 'lotus.' See infra, 2310.
- 18. 17°. The Tib. translators take *maitrī* ( নুম্ম্'ম্ ) here in the sense of *samāgama* 'association' ( ম্ম্ম্ম্ম'ম্ ).
  - 19. 17<sup>10</sup>. ਡੇਕ (or ਡੇਕਾਸ਼), tejas 'splendour'; ਡੇਕਾਸ਼੍ਰੀਬ

tejasā 'with splendour'; নার্ব্'ম, ākramaṇa, parābhava, abhibhava 'to attack,' 'to overcome, subdue, conquer.' So here ইম'ন্ত্রিম'নার্ব্'ম lit. in Skt. is tejasā parābhavantam, and fig. tarjayantam ( $\sqrt{tarj}$  'to threaten').

- 20. 20<sup>2</sup>. In a the printed text reads  $\eta \zeta$  for  $\zeta \zeta$  emended by the author.  $\bar{\eta}\zeta \zeta \zeta \zeta$  is  $s\bar{a}bharana$  'with ornaments' and not  $\bar{a}varana$  as in the printed text.
- 21. 20<sup>5</sup>. ﷺ corresponds to disantam (\sqrt{dis} 'to show'). for ﷺ or ﷺ, utsāha 'energy;' utsahate 'becomes energetic'; prapañcayati, vistārayati 'expands, displays.'
- 22. 20<sup>10</sup>. In Tib. text one should read র্মিনা according to Skt. jīvita, and not ন্নাম.
  - 23. 218. Printed text ឃុំស for ឃុំ.
- 24. 219. Fra is śoka, duḥkha 'misery, affliction,' and also maru 'desert' (Mahāvyutpatti ed. Sakaki, 5278).
- 25. 237. SD সৃষ্ম which gives no appropriate meaning here for মুক্তম.
  - 26. 241. SD 5 for 5 the former being a misprint.

- 27. 24<sup>8</sup>. গুমার্ মুমার্ম lit. añjalim yuktvā 'having folded the hands.'
- 29. 25<sup>10</sup>. 흩덩치, yathā 'as.' In Skt. text *na* 'not' can hardly be construed here.
- 30. 26<sup>1</sup>. IN (I) means both bhakti 'devotion,' śraddhā 'reverence,' etc. and bhakta 'devout,' 'respectful.' It is used here fig. for Skt. praṇayin 'a loving or affectionate one.' For praṇayin one may also write AEGT (praṇaya) ITTA.
  - 30.  $26^3$ .  $\hat{\Xi}$ , tad 'that' fig. for iti.
  - 31. 26b. In Tib. text satata (5775) is omitted.
- 32.  $26^{13}$ . 5% originally pf. of 5%,  $pra-\sqrt{sth\bar{a}}$  'to go away,' but used as a seperate verb.

- 33. 27<sup>2</sup>. SD मुझ for मु.
- 34. 27<sup>3</sup>. মু'র্ম্ম, netr 'leader' (agrayāyin). মু seems to be for মুর্ম্ম 'various,' and রুমে' is pf. of মুর্ম্ম 'to attack,' 'to lead'; thus the phrase lit. means 'one who leads variously (according to necessity).'
  - 35. 277. SD ঐ for ঐম.
- 36. 27<sup>12</sup>. For svarga-śobhā Tib. reads explaining the meaning svarga-sadrśa-śobhā.
  - 37. 28<sup>5</sup>. See supra. 14. 14<sup>10</sup>.
- 38. 28<sup>7</sup>. মাইমামা, śobhana, sundara 'fine, beautiful.' It conveys the meaning of manohara, no doubt, but it is literally translated by ৠহ'লু হের্লা or simply ৠহ' (manas 'mind') হের্লা (hara 'one that robs)'.
- 39.  $28^{14}$ . By writing  $\overline{g}$ N for  $\overline{a}vrta$  'covered' in the Skt. text the Tib. translators seem to have read  $\overline{a}strta$  for  $\overline{a}vrta$  meaning thereby 'scattered'. Or it may be that as  $\overline{a}-\sqrt{str}$  signifies also 'to cover' the Tib. word is used for  $\overline{a}vrta$  and not for  $\overline{a}stra$ .
  - 40. 291-2. माधुर and उत्त्व are two! loan words from

Skt. for karpūra 'camphor' and candana 'sandal' respectively. Mark here Skt. c is pronounced by Tibetans as ts ( $\vec{s}$ ), and so j as dz ( $\vec{z}$ ), e. g.  $jav\bar{a}$   $\vec{z}$  'a kind of red flower, the China rose'.

41. 29°. নার্ নামনান্ত. নার্ত্রা, cūdā, śekhara 'crest, crown'; মন, pāṇi 'hand;' নার্ত্রামনা together mean 'sciences, scared literature', the explanation being as follows: 'that which has come out of the head of the most holy; i. e. the result of his intellect and has been placed in the hands of the inquirer,' as says SD. মত is gṛha, śālā, 'house,' 'building.' Thus নার্ত্রামনান্ত means a vihāra 'monastery (where those sciences are kept)'.

42. 29<sup>10</sup>. ঘ্রম্ম্র্রের্ম, bhagavat, generally translated as 'the Blessed One'. In Buddhism this epithet is for the Buddha. ঘরম (or ঘ্রম্ম) pf. of ম্রম্মায়, unmūlana, vināśana, etc. 'to conquer, subdue, suppress.' As subst. it means the victory (bhaga) that is achieved by conquering. ঘ্রম্মায়র 'a victorious one', one who has become victorious by conquering Māra. ৪৯য়, pf. of ৪৯৯য় 'to pass away', gata, atīta 'passed'.

Thus স্ত্র'ম্ব্'ম্ব্'ম্ব্'ম্ব্'ম্ব্'ম means 'one who having subdued the host of Māra has passed away (from misery)'.

- 43. 30°. SD ঐ for ঐ্ব.
- 44. 3110-11. SD मुद्द for त्मुद्द and त्द् for त्व्

#### VII

### BHAGAVADGĪTĀ

- া. 1⁵. কুমামাম্ম suggests the Skt. reading vyavasthitān and not avasthitān
- 2. 1<sup>8</sup>. ব্র্রা is a variant of স্ক্রায় 'to subdue, suppress,' and as such it is rather abhibhūtā 'overwhelmed', than āviṣṭa 'entered, possessed' in Skt.
  - 3. 19. ভুম'ন'অম, viṣādena 'with sadness'.
- 4. 2¹. দুন্দ্ল lit. Viṣṇu. দুন্দ্, vi-√āp, √viṣ 'to penetrate, pervade,' and also vyāpin 'one who pervades', as well as vyāpia 'pervaded'; and ৪৪৭'ন, pra-√viś 'to enter',

praveśa 'entrance,' and praveśin 'one entering into.' The Tib. equivalent for kṛṣṇa in the sense of 'black' is 57 %.

- 5. 37. কুম্মের শ্রেরের lit. vyutthita 'particularly rising.' With মু, roman or loman 'hair,' used before the phrase it means roma- or loma-harṣa 'bristling of the hair' for which we have generally মুনের. The verb মুরের is in Skt. ut-\strace{sthā} 'to rise.' Sometimes মুরেরের মুর has the causative sense, utthāpayati 'raises.'
- 6.39. Ag is a general name for a dhanus 'bow,' not of the particular bow (gāṇḍīva) of Arjuna.

### . VIII

## NYĀYABINDU

1. 19. খৌর মান lit. bhavatīti. Mark here the use of the ptcl. ব which is generally a loc. case-sign added to substantives. It is added also to the instr. case and verbs and signifies a reason; e. g. কুইমান for the reason, there-

- fore'; 党党项码 'for what reason, why.' As regards its use after a verb note the present case.
- 2. 111.  $\tilde{\beta}$  is a ptcl. used after  $\tilde{\beta}$ ,  $\tilde{\beta}$  or  $\tilde{\beta}$  and terminates a sentence.
  - 3. 92. After -viṣaya- Tib. adds. -tad-  $(\bar{z})$ .
- 4. 10<sup>3</sup>. For caitta Tib. lit. translates its actual meaning as cittotpanna (ইম্ম্মান্ত্র্ম).
- 5. 114. Mark  $\lesssim \pi$  is generally used (with or without 5) as a prefix (mostly pra- as well as ati-, ut-, and sam-) as well as a subst.
  - 6. 155. See note, BAK, 28.

#### IX

## NYĀYABINDUTĪKĀ

- 1. 16. SB মৃষ্ for মৃ.
- 2. 1<sup>15</sup>. স্কুল'ল (pf. স্কুল and সুল্ম), vb., √śudh, causative, 'to purify, cleanse, wash off'; subst. śodhana 'cleansing',

prakṣālaṇa washing off'; but tānava lit. means 'thinness, meagreness.'

3. 46. ਘੇੜ੍ਹਾਜ਼੍ਰੀ. We have already seen (PD, Note 4), that ਜ਼੍ਰੀ ਜ਼੍ਰੀ, etc. are the signs of gen. But sometimes they are used after verbs when there are two sentences in contrast to each other, and may be translated by 'but' or 'though'; e. g. ਨੇਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾਜ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀ 'he came there, but did not stay; ਲਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦੇ ਜ਼੍ਰੀ ਜ਼੍ਰੀ ਜ਼ਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰ

4. 5<sup>16,28</sup>. Mark that the phrase રૂપોર તું ... ત્રિલે is for yathā as.' We have also રૂપોર તું ... ત્રુપે for it. રૂપો dṛṣṭānta, upamā 'example, simile, illustration'. The word also means 'a book'; e. g. નાર્પો 'k book' i. e. A-B-C Book, a primer. પ્રભેત or પ્રભેત in such cases means iva 'as, like, according to.' Cf. રૂપોર નું ... પ્રભેત with દે સૂર ... તુર, CŚ, 12<sup>1,9</sup>.

- 5. 5<sup>21</sup>-<sup>29</sup>. Lit. it means prekṣāvantas tatparīkṣām nārabhante.
- 6. 7<sup>11</sup>-1<sup>2</sup>. Mark -pūrvikā is explained and translated as pūrvagāminī ( ฐัส รุ ฺฉฺฐั-ฺฉฺฐั-ฺฉฺ).
- 7. 9<sup>31</sup>. Instead of সমূদ্যমেন (vyutpādanasya) there is wrongly দ্লা্মামেন (prayojanasya).
  - 8. 938. সম্ব্ৰায় is for both pratipādana and abhidhāna.
  - 9. 10<sup>11</sup>. For றீ in துரை see note 3, supra.
- 10. 10<sup>8</sup>. চুইমান্ত্ৰ lit. vastutaḥ 'in fact' is used here for sākṣāt (lit. 'with eyes') 'evidently', 'actually', 'directly', for which we have generally মুহ্ৰ'মুম or মুহ্ৰ'মুম্ব'হ্ৰ ( pratyakṣa).
- 11. 10<sup>34</sup>. Tib. cmits -vyāpāra and unlike Skt. repeats prayojana (হুল্মেন্স).

## CATUHŚATAKA

- 1. 12. For alpa 'small, little' there are both & and
  - 2. 15. গ্রন্থার and গ্রন্থার both mean saṃśaya 'doubt'.
- 3. 2<sup>14</sup>. Tib. only vyaktam (স্ম্ম'ন্ম) and not suvyaktam 'very clearly'.
- 4. 3° ম্ন্'নুষ is instr. of ম্ন্'নু mithyādṛṣṭi 'one who holds a wrong view.' ম্ন্'('ম্), viparīta 'inverted', mithyā 'wrong', and মু('ম্) darśana, dṛṣṭi 'view'.
- 5. 4<sup>1</sup>. Note that অম, a ptcl., though generally a sign of the abl., sometimes signifies also the loc. as in the present kārikā স্থেম, yatra 'where' (twice in a and b), and ই অম, tatra 'there' (twice in b and d).
- 6.69. স্থ is a word akin to সু.মু, iva 'as', 'as if'. But, sometimes, so far as a Skt. text is concerned, it does not add any special sense; e. g. সম্মান্ত স্থান্ত (Madhyamaka-

7. 78. \$\sq\5 \text{ lit. ukta, bhāṣita, kīrttita, etc. The word smṛta (55\sq\5) in such cases signifies the above meaning, and as such is translated by \$\sq\5.\$ For the first half of the kārikā cf:

je egam jāṇai se savvam jāṇai l je savvam jāṇai se egam jāṇai ll Ācārāṅgasūtra, 1.3.4.1,

eko bhāvaḥ sarvathā yena dṛṣṭaḥ sarve bhāvāḥ sarvathā tena dṛṣṭāḥ I sarve bhāvāḥ sarvathā yena dṛṣṭā eko bhāvaḥ sarvathā tena dṛṣṭaḥ II

Both the passages are quoted in the *Syādvādamañjarī*, Ch. S. S., pp. 4, 112, and Guṇaratna's commentary on the *Ṣaḍdarśanasamuccaya*, BI, p. 222.

8. 8<sup>13</sup>. The real sense of the ptcl. nanu (na and nu) is 'is it not?' but often it is overlooked. By translating it by মাত্মির ব্যা the Tib. translators express the real meaning.

garalam nanu jāyate means 'does it not become poison?' See C\$, 10. c (Tib. d).

- 9. 910. স্ট্রাম্ব, antar- /gam, antar- /bhū 'to be included'. As an adj. it is for antar-gata or simply gata, NB, 54. 2; antar-bhūta, Ibid., 23. 16; with the negative ম, as মান্ট্রাম্বে (adj.) or মান্ট্রাম্বে (adv.) it conveys the meaning of such words as the following: vinirmukta 'excepting' (Madhyamakakārikā, II. 1); aparyāpanna (স্ট্রাম্বেমের) 'not included' (Kāśyapaparivarta, § 135); na anyatra (Ibid, § 98; NB, 96. 2, 12); tyaktvā (NB, 176. 4), rte 'excepting' as in the present case; etc.
- 10. 10<sup>7</sup>. Another form of স্টুম্পা, ubhaya 'both' is স্টুম্পান. The ptcls. শ্, দ্, and স্ are a sort of definite article, and are used after স্, হ, স, and ম; ব, হ, and ম; and হ, ম, and হ respectively. Yet there is the form স্টুম্পান as shown above.
- 11.114. সইন্ম when the ptcl. ম is used after an adjective it signifies 'being'.
  - 12. 1115. স্ট্রান্ (ম্) lit. utpādayet 'should produce'.

- 13. 12<sup>1,9</sup>. For the use of ই'সুম...সুম (a and b) cf. ম্থাম'ৰ'
  ...ম্বীৰ discussed in Note, NBT, 4.
- 14. 13<sup>5</sup>. ক্রীরা(মা) lit. jāta, utpanna 'born', and so means 'a man, person.' For puṃs we have specially ক্রীয়ামু as in CŚ. X. 4 (229), as well as হাঁ as in d and 14. 4, 14.
- 16. 11<sup>13</sup>. শ্লুমান্ত শ্লিমান্ত is a phrase used for different words in Skt. such as abhiprāya 'purpose, intention' (Madhyānta-vibhāgaṭīkā, 6<sup>b</sup>. 7 (for the same Skt. word there is শ্লুমান্ত্ৰন্ত্ৰ in the Candrakīrtti's Vṛtti on the Catuḥśataka, 163); manyate 'he thinks,' or mata 'thought'. Sometimes

it is simply for iti which implies an opinion as in the present case (see Kāśyapaparivarta, § 71). Mere 聚环方 is sometimes used to mean iti (loc. cit. § 124). 聚环刀 vb, √man 'to think', also subst. mata 'thought'. 积环和, as subst. citta, cetas 'mind', cetanā 'power of moral volition'; 积环和 cintana 'to think'.

- 17. 16°. স্নী মৌনাম. স্নী(ম), kalyāṇa 'happiness, welfare'; মৌনাম su, sat, samyak, śreyas, śubha 'good, excellent, proper'. But both the words are employed here to mean the same thing.
- 18. 16<sup>10</sup>. এর্নুন, gati 'to go' and 'movement'; but following Skt. it is used for adhigati 'attainment'.
- 19. 16<sup>14·16</sup>. Mark how kā kathā of Skt. is expressed in Tib. by শ্ব্ৰুগ্ৰেন্স, lit. vada kim prayojanam 'say what is the necessity'; শ্ব্ৰুগ্ৰ imp. of শ্ব্ৰুন, √vada 'to say'.
- 20. 17<sup>11</sup>. में and में द्रद्र both mean pada 'place, rank, position'. में द्रद्र and में माइस are synonyms.

#### XI

#### MŪLAMADHYAMAKAKĀRIKĀ

- 1. 1<sup>14</sup>. For vidyante in Skt. text Tib. wrongly na vidyante ( অ্বি'ম'খেব ).
- 2. 26. Tib. lit. tad-anantaram (ই'ম'গ্ৰ্ম) for Skt. anantaram. So in 99.
  - 3.  $7^{15}$ . In the Tib. text na ( $\Re$ ) is not required.
  - 4. 1119. 罰 lit. jāyeta 'may generate', and not bhavet.

#### XII

## KĀŚYAPAPARIVARTA

- 1. 11<sup>1</sup>. The Tib. name  $\widetilde{\mathfrak{A}}_{5}$   $\widetilde{\mathfrak{A}}_{5}$  of Kāśyapa means 'a Bright Protector' as  $\widetilde{\mathfrak{A}}_{5}$  is  $k\bar{a}$ śa for  $k\bar{a}$ śya from  $\sqrt{k\bar{a}}$ ś 'to shine' and  $\widetilde{\mathfrak{A}}_{5}$ , pa being from  $\widetilde{\mathfrak{A}}_{5}$ pā, to protect'.
  - 2. 11<sup>20</sup>. Note that sometimes the Skt. prefix vi- is 39 A

translated by মিনা or মিনা ন্ম when something wrong or bad is implied (মিনা না meaning viparyaya viparīta, 'reverse, wrong)'; e. g. মিনা মুদ, vinipāta 'falling down, ruin'.

ভূমে (fut. and pf. ভূম)  $\sqrt{pat}$  'to fall, fall down'; as subst. āpatti 'moral fall'. See  $3^{13}$ .

- 3. 3. 1<sup>5</sup>. According to Tib. which undoubtedly follows here Skt. grammar (Pāṇini, I. 4. 39) one is to read aśikṣitāt for "tasya.
- 4. 4. 1<sup>2</sup>. ইন্মেন্, tathā 'thus, so'. It is occasionally that this phrase as well as ইন্মেন্ are used for tarhi 'then, in that case', which is generally translated by ইন্মে.
- 5. 4. 1<sup>13</sup><sup>14</sup>. בְּקְיָקְיִקְיִקְיִ lit. prayogaḥ (see 2<sup>6</sup>) kartavyaḥ, and fig. samprayuktena bhavitavyam.
- 6. 8. 1<sup>11</sup>. In fact, for dvitiya 'second' Tib. is সৃত্তম'ড়া, and not mere সৃত্তম which means dvi 'two'. See also 9<sup>11</sup>, and 10<sup>11</sup>.
- 7. 8.  $2^2$ . 3 in reality is *tad* 'that,' but is used also in the sense of 3, *etad* 'this'. They are often interchanged; e. g. see 9.  $1^9$  and 10.  $1^9$ ,  $2^1$ .

#### XIII

## KĀVYĀDARŚA

In this lesson readers will see the method of transliteration adopted by Tib. translators for Skt. words.

- 1. I<sup>12</sup>. Sarasvatī in Tib. is Svaravatī 'possessed of a vowel' (555555; 5555); 5555 svara). The word svara may, however, be taken here to mean śabda 'sound' or 'word' in general, or 'musical tone or tune', thus Sarasvatī being the presiding deity of śabda in the above sense may be called Svaravatī. Her connection with music is well-known from the fact that she holds a vīṇā 'lute'.
- 2. 2<sup>2</sup>. མཚག, śiṣṭa 'wise, learned'; by adding শুན་དུ, vi(prefix) the Tib. translator amplifies the text, śiṣṭa becoming viśiṣṭa 'superior, best excellent'.
  - 3.48. 新朝 instr. of 罰, śabda 'word'.
- 4. 4°. শ্বনান্ত্র and সূত্র (= মুত্র বৃদ্ ) both mean tamas 'dark, darkness'; but the former signifies here that kind of darkness which makes one blind (andha).
- 5.4°. αξ or αξ'α is the same as ααξ'α, āhvāna 'to call'.

- 6. 713. For śvitra 'white leprosy'. Tib. has simply \$\) doṣa 'defect'.
- 7. 12<sup>2</sup>. viciti 'search, investigation'; chando-viciti 'examination of metres', i. e. a work in which metres are discussed.' For viciti Tib. has spec which means a grantha or śāstra 'a literary work'.

# •

VOCABULARY

PART III

• 

#### I. TIBETAN-SANSKRIT

Π

7577, 表示, m. a kind of tree, Strychnos Potatorum; n. its fruit, its seed rubbed upon the inside of water-jars precipitates the earthly particles in the water, PD, 12°.

ग्नि, स्तम्भ, m. a post, BK, 19<sup>a</sup>.

শামার বিশা, कलन्दक, m. a squirrel,
BK, 30°.

M, a kind of grass, 1 कुश, m. NA, 7.13; 2 दर्भ, m another name for kuśa, BC, 28°.

गुर्ज, सर्व, all, CS, 5°, 6°, 7°, 22°; etc.

শূর ব্যার প্রাব, স্থানন্ব, m. happiness, joy, BK, 31<sup>a</sup>.

गुज् ने दे दी, कोन्तेय, m. the son of

Kuntī, the mother of five Pāṇḍavas, BG, 1<sup>a</sup>.

गुर्ज 5, 1 सर्वतः, on all sides, NA, 7. 21; 2 सर्वत्र, every where, PD, 21<sup>a</sup>; 3 सर्वथा, in every way, PD, 14<sup>a</sup>.

गुर्न र् दिना प, त्राजिह्म (व्याजिह्म), crooked or turned completely, NA, 12°.

শুব হু মার্ক্রমা, शिष्ट, learned, wise, KA. 3<sup>a</sup>.

শূব'বু'ক্রম'মম'মূম, স্থাবর্জির, inclined, bent down, NA, 2. 17.

गुर्ज हैंग, सङ्कल्प, m. thought, imagination, UV 1".

णुत हें ना हो ते, सम् ॣ्रीकृष्, caus. to imagine, सङ्कल्पयिष्यामि UV, 1°.

गुर्ज ज्ञा, सम्-, pref. expressing completeness, BC, 43b.

ग्रांव

गुत्र प्रश्न प्रति प्रति च्या च्या gd. having taken off, BC, 12°.

गुर्ज दश निर्दृत सन्ताप, m. distress, BC, 14°.

गुर्न त्रुह्म न, समुद्य, m. cause, LV. C 3<sup>10</sup>, 5<sup>3°18</sup>.

ग्र के, सर्वदा, ind. always, CS, 8b.

丁下, 1 契矩, ind. too. even, very, moreover, BC, 8<sup>a</sup>; BK, 32°; CS, 19<sup>a</sup>; KA, 5°; MK, 12<sup>a</sup>; LV, B 12<sup>14</sup>; etc. 2 च, ind. and, BC, 4<sup>a</sup>; CS, 10<sup>b</sup>; KA, 2<sup>b</sup>; NA, 10<sup>d</sup>. 3 च, ind. but, BC, 29<sup>a</sup>, 59<sup>a</sup>, 60<sup>a</sup>.

गु, Oh, 1 भोस, ind. NA, 5. 2, 6. 6, 7. 2, 11, 18, etc. 2 श्राय, ind. NA, 13. 6.

णु त्र, बत, ind. expressing joy or wonder, UV, 23<sup>d</sup>, 24<sup>d</sup>; LV. A 13<sup>34</sup>, <sup>40</sup>.

गुरिं, त्रालवाल, n. a basin or trench

#### 5779

for water round the root of a tree, NA, 11.6.

णे भोस्, ind. oh. RK, 21°.

न्नों, म्लेच्छ, m. a barbarian (one not speaking the Sanskrit language or not conforming to Hindu institutions), C.Ś. 9<sup>a</sup>.

मू, नाग, m. serpent, BK, 2<sup>b</sup>, 6<sup>c</sup>, 22<sup>a</sup>, p. 137, etc.

মু শুর 5 বশার ব, नागानन्द, n. lit. Serpent -joy, p. 32; NA, 01, 2, 10; 3.5.

गूर्के, नागी, f. a she serpent.

মূ ন্ৰিব্ৰ, নামকুমাৰ, m. the son of a serpent, p. 151.

मुदि सु की, नागकन्यका, f. the daughter of a serpent, NA, 13. 21.

স্প্রা, 1 तपस्, n. religious austerity, penance, BC. 3<sup>h</sup>, 15<sup>h</sup>, 28<sup>d</sup>, 66<sup>h</sup>.; NA. 3. 9, 10. 7.

**2** दुष्कर, difficult to do, NA, 13. 7.

## 5773

주께 그 됩니다 한 '라이지', तपोवन, n. a penance grove, NA, 7. 13.

বৃশ্ব যুব য, तापस, m. an ascetic, NA, 10. 6

বিশিন, दुष्कर, difficult to do. RK. 31.

ጎጣ<sup>二</sup>, शुक्र, white, BK, 2 12<sup>d</sup>.

 $\sqrt{1}$  , शुक्क, white, BC,  $62^d$ ,  $63^d$ , RK, 9.

5गर न, गौर, while, NA, 13b.

5गोर्न रेमा, रत्न, n. a gem, BK, 9b.

ন্দ্ৰিক মঠিন নস্ত্ৰীনাম ন, ক্লকুত, m, a heap of gems, lit. gems piled one upon another, KP, 4. 1.

निष्ट (pf. of दिनोदशाय, to fill, fut. निष्ट, imp. बिंद ) \*त्राकृष्य, having drawn or bent, NA, 2°.

# यमेर्

ন্যান নুহি, उपदेश, m. advice, RK, 28.

নশান ইন, प्रसाद, m. favour, NA, 13°.

নশান নীৰ মার্ছিন, imp. (see মার্ছিন্ ), সমীর, do favour.

নিশ্বি, pf. जगाद, said, BC, 42a<sup>4</sup>.

বিশাম ক্ষ, भारं निधाय, having loaded, RK, 35.

বিশুন, 1 पूज्यते, is respected, PD, 21°.

पणुर है, 1 मान्य, respectable, BC,  $58^{\circ}$ ; 2 सत्कार, m. respect, UV,  $12^{\circ}$ .

प्राप्त, √पूज् to honour, revere, पूज्यते, PD, 2°.

पण्डमा प्रमुक्त, is respected PD, 21<sup>d</sup>.

সৌর্ , 1 रचना, f. a composition, NA, 2. 8.16; 2 स्थापित, kept, arranged, LV, B 21 <sup>20</sup>, <sup>40</sup>.

प्रोग्रिप, सन्दर्भ, m. a composition, NBT. 5. 3.

ন্ম ন, शबल, variegated, BK, 28°.

पण भेषा सस्तिक, n. prosperity, BC, 543.

नाद ना है रा, द्विपद, one having two feet, biped, PD, 28°.

निद्गुर, पादप, m. a tree, NA, 9. 7.

निप्त, a leg, foot, 1 पद, n. LV, A 7; 2 चरण m. LV.A 1355; 3 पाद, m. NA, 8°.

मादः याः मार्देरः यदिः हु, पाद्य, n. the water for (washing) one's feet, LV, A78-10

म्पट्न प्रेंच चतुष्पद m, a quadruped, KA, 11°.

गुनि, प्रखय, m. a cause, condition, MK, 2<sup>a</sup>'d, 5<sup>b</sup>, 6<sup>c</sup>'d, etc., etc ; NB. 9. 2.

#### 겠니짓

ting of a condition, MK. 13ª. 14ª.

गौन निम्ना प्रत्ययवत्, having a condition, MK. 4<sup>a</sup>.

मीव दिस्ती ख़ाव, अप्रखयवत्, not having a condition, MK, 4b

गौन भन, श्रप्रस्थ, having no condition, MK, 5<sup>d</sup>, 12°, 14<sup>d</sup>,

मीव सेव र एप विव , अप्रख्यमय, not consisting of a condition, MK. 14b

गोव र प्रविव प्रव्ययमय, consisting of a condition, MK, 13d.

नीव 'A' र्शिमारा, प्रत्ययादि, the condition and others, MK, 3b.

र्भी, भाषा, f. a language, CS, 9': RK. 3,4,5,6.

भेर् उँग, चण, m. an instant, a moment, NA. 1a: UV. 3°

भूपरा, 1 अधिकार, m. right, KA, गुँज भुँ र र र प्रेविज, प्रत्यमय, consisnity, NA, 12. 14.

#### 拟니신

শ্লীন্ম, স্থামুন্ত, n. a prologue or prelude of a drama, NA, 4, 1.

শ্নিমেন শ্রামান, ব্রন্তব্যান, m. the king of the stars, i. e. the moon, BC, 65°.

শ्लीप प्रज्, दुर्भग, unfortunate, KA,7d.

শ্লীন'ন, भाग्य, n. luck, fortune, NA, 3a.

শ্লেমের বৃথি, महाभाग, illustrious, highly virtuous, BC, 8<sup>a</sup>.

र्भे कें, श्रायुस्, n. life, duration of life, LV, A620.

মী ন্মাম, मेखला, f. a girdle, NA,

भैठा, तृषित, thirsty, PD, 8ª.

র্মিনা, বর্গ, m. thirst, desire, BC, 15°.

भुँनरा, शरण, n, refuge, BK, 1°,9°.

भुति (त्र), शर्गय, fit to protect, a protector, BK, 9°.

## श्चे य

भुँ ५ प्, च्रेम, n. happiness, RK, 29.

हों [ हों न, √जन, उत्-√पद् to be born, to originate, pf. हों । 1 उत्पद्यते, MK, 5°; 2 जायते, PD,9⁴; UV, 2°; 3 भवेत् may be, MK, 11⁴; 4 जगत्, n. the world, BC, 10°.

क्री 'र्न्ना, प्रजा, f. the people, KA, 9°.

हों दिगुर, 1 जायते, comes into being, CS, 5<sup>b</sup>; 2 प्रवर्तते, proceeds, springs, MK, 12<sup>b</sup>; 3 श्राभिप्रवर्तते, proceeds, springs, MK, 12<sup>a</sup>.

ਜ਼੍ਰੀ '< ਨ੍ਰੰ , खल ( दुर्जन ), m. wicked, PD. 13<sup>b·a</sup>.

ন্ধী নিকী, স্নাখনন, n. tha six organs of sense and the six objects of sense, KP, 7.1.2.

ম্বী ন, 1 उत्पद्यन्ते, originate, MK, 5°; 2 उत्पन्न, came into being, MK, 1°; 3 जन्मन्, n. birth, origination, BC, 15°; BK, 32°;

# शुं च

CŚ. 12<sup>d</sup>; **4** जाति, f. birth, LV, C4<sup>d</sup>; NBT, 1<sup>a</sup>.

क्षे 'पर' प्रमुर, जायते, originates, CŚ, 15<sup>a</sup>.

भी न, जन, m. a man, BC, 9<sup>a'b'c'd</sup>, 17°; KA, 8°; KP, 1.3; NA, 1<sup>b</sup>, 2<sup>b</sup>, 6. 2, 10.4, 12.13, 13. 7; etc.

क्षे ने दिन दा, खल ( दुर्जन), a wicked man, PD, 13.

ষ্ট্রী ব্রহাম, (plu.), জন, a man, NA, 10.5.

ন্ধী নিস্ম, স্মন্তব্যাহ, having no origination, MK, 04.

ਜ਼੍ਰੀ 7, 1 उत्पद्यते, comes into being; CS, 19<sup>b</sup>; जनयते, produces. LV, B11<sup>22</sup>; UV, 5<sup>b</sup>(\*).

श्चे ५ ८५, 1 -कर, that which causes or makes, C5, 19°; 2 जनिका that which produces LV, C6<sup>15</sup>.

हो ते प्राप्त हो ते , 1 उत्पादयति, NA, 13, 17, 18; 2 जनितृ (जनक), m. father, BK, 28<sup>b</sup>.

## 新

ষ্ট্রীব্'ন্, অহ্বান, n. a park, BK,28°. ষ্ট্রীব্'ন, স্মায়্য, quick, BC, 64°.

भुँ राज्य (जात ), born, BC, 46°;

2 प्रभव, m. origin, BC, 60°; 3 प्रमुख, m. male, CS, 13°.

ह्येश मुर, सम्भूत, born, MK, 9ª.

क्षु राप्त, जायसे, you are born, UVI.

ন্ধ্ৰীমানামানী, স্বন্তবন্ধন, not originated, MK, 9°.

श्ची भ न्तु, a man, 1 पुम्स, NA, 1°; 2 पुरुष, BC, 20°; LV, A 11°, 13°, 14°, etc; NB, 1.1; NBT, 7.2, 8.2, 9.2.

ন্ধী ম'ন্মা, জানক, n. a story of the former birth of the Buddha, NA, 2. 9.

ন্ধ্ৰী ম' ব্ৰ' মী ব্ৰ' মা, ন- पुरुष, m. no man, KP, 4. 4.

हुँदि, √पा, √पाल्, to protect, 1-प, protector, BC, 14<sup>b</sup>; **2** पालय, RK, 23; **3** पालयसि 29, 30.

到 至

क्किंद्रिंदी, protector, 1 गोप, BC, 64°: 2 पाल LV, A 13°2; 3 पालन, protection, RK, 33.

মুর্বি, 1 दुष्ट, n. a fault, defect, KA,

7°; 2 दोष, a fault, BC, 40°;

BK, 22°: KA, 2°; NA, 13.11;

3 \*শ্বিস, n. white leprosy,

KA, 7°.

র্ন্নির্ন্স, নিইন্দি, free from harm, BC, 38°; NA, 13. 11.

র্মুব'ম, রানূ, saviour, NA, 1°.

সম্প্ৰাম, কলে, m. a fabulous period of time, a period of 432 million years of mortal measure in the duration of the world, BK, 32°; LV, B16<sup>13</sup>.

지위국, surrounded, 1 결정, BK, 21°: 2 परिवर्त, LV, B227.

ন্দ্র্মিন্দ্র, সমন্ত্র, n. moving, NB, 6.6.

पर्भेर पानुसान्स, प्रदित्त्त्त्त्त्तीकृत्य, gd.

F

having gone round from left to right (as a mark of respect), LV, A 13<sup>57</sup>.

ন্দ্ৰ্ৰু মে, [cf. ন্দ্ৰ্ৰু মে, pf. of শ্ৰুমিন ্ব্ৰু পা, ব্ৰু দাল, to save], पालित, protected, RK, 24, 25.

protected, RK, 24, 25.

रिक्षेत्र, 1 \*कार्य to be done (उत्पाद्य, to be produced) CŚ, 11°;
2 जनित, produced, NB, 9. 3;
3 \*भवेत, should be (उत्पाद्येत, should produce), UV, 13°;
4 \*वर्धन, bringing up, BC, 32°;
5 स्ति, f. production, BK, 12°.

रिक्षेत्री, (pf. of क्रिनिश्री रा to turn),

K

वलित, turned, NA, 11. 4.

নি, মুন্ধ, mouth, BG, 2<sup>d</sup>; NA. 11 4.

নি নম্ধু ম টুম মুনি নি হিল, কাদাযক্লম, with a cloth dyed of reddish colour, BC, 60°.

निर्दे, भवन, n.a ho-use , BK, 3°, 19°.

िर्देश प्रासाद, ≈ p ala • ce, LV, B 36, 10 : 4°.

鬥鬥, 病河, m. n. a mo→uth\_ful, NA, 11. 4, 12. a.

শিক্ষা, খারু, m. element, essential ingredients of the body, KP, 6.3; PD, 11.

<sup>[7</sup> रुम], कोकिल, m.a. a. a.c.ko.∞, LV, B.916

निर्ने, विल, a hole, 🖹 🖰 .

ि, भार, m. a burde n, NA\_3.8; PD. 24°.

निंठी, निराश, devoid ⊶f \_hope, BC, 67°.

नि ज, एव, ptcl. express ing cemetainty, BK, 25°.

所有力, एव, see 戸河 above, MK, 8<sup>b</sup>. B

भिँभी, श्रह्मद्, personal pronoun, first person, I, BC, 19<sup>b</sup>, 51<sup>a</sup>; KA, 1°.

पि पि उमा, \*ग्रहम् ( वयम् ), \*I (we), NA, 2. 7, 14.

মি বি ত্বা ব্ৰম্ম, we, NA, 2.11.

मिंद (hon.), तद, he, RK, 7.

बिंद 'तुं कुत्र'य, 1 ब्युत्पत्ति, f. perfect proficiency, NBT, 15; 2 ब्युत्पादन, explaining, NBT, 11.6.

निर्दि कुर् यु जु प्रतिपाद्य, to be, explained, NBT, 12. 1.

मिंद 'तु 'हुत 'यूर 'तु ते 'यू, व्युत्पाद्यमान, being explained, NBT, 11.1.

ট্র্-ম্-, বিशेष, m. distinction, BC, 58<sup>4</sup>.

मुर्-पर-र्द-प्रकाय, सविशेष, with speciality, NA, 9. 7.

দ্ৰব'নে দ্বৰা, কুল্মা, a proper name, BG, 2<sup>1</sup>. ট্রীস

মুন'ন্ন্না, विभु, lord, BC, 35°.

ট্রী, कुक्कुर, m. a dog, RK, 15.

ট্রিম, 1 স্থবার, n. a home, house, LV, A 14<sup>23</sup>, <sup>34</sup>; 2 गृह, n. LV, B 14<sup>20</sup>, 22<sup>15</sup>; NA, 3. 14; 3 प्रासाद, m. a palace. LV, B 19<sup>6</sup>.

দুম'ম'ম, गृहिग्गी, the mistress of a house, NA, 3<sup>1</sup>.

ট্রিম'নী নৃ'বা, স্থানগারিকা, f. houselessness, LV, A14<sup>85</sup>.

5, personal pronoun, second pers. (hon.), 1 युष्मत्, NA, 1<sup>d</sup>, 2, 5. 2, 7. 3, 13 7; 2 भवत, NA., 49.

नुदि, बढ़, a boy, NA, 10°, 5.

हिं5, युष्पद्, personal pron. second pers. (ordinary), BC, 8<sup>b</sup>, 35°, CS, 5<sup>b</sup>; NA, 1°, 3. 8, 7. 3; etc. etc.

ि [८िहिर्न, √वह, √नी, to carry], उपनामयित स्म, brought or carried, LV, A 12<sup>28</sup>.

외교회.지

ট্রিন্'ন্র্র, লেব্লিঘ, like you, BC, 7<sup>a</sup>.

प्रया, शोशित, blood, RK, 35.

মিন, कोघ, anger, PD, 18°.

র্নি নি নি নি নি মান with anger, NA, 5. 1.

🖺 5, गहन, dense, NA, 7. 19.

মূর্বিবা, কুদ, a well, PD. ৪৫.

र्भिंश मन्यु, wrath, BC, 15 d.

মুনা্মান, ( কুম্বারি ) কুমিরা भवति, becomes angry or gets disordered.

মূল মেলুন, संज्ञोम, m. agitation, NB, 6. 2.

प्रमुद्दश्य, सम्भव, m. birth, born, NA, 13. 23.

মুন্ন'ন, विश्रम, m. an error, NB, 6.3.

ম্মির, नभस्, n. the sky, NA, 10b.

মানি द्वीर, ताद्यं, m. Garuda, the king of birds, BC, 5".

## মার্ম-ব

ম্ম্ম, হল, expert, NA, 3°.

মর্মি'ন, স্থলন্, sufficient for, LV,

মচুরিম, √রা, to know, LV, A 3<sup>25</sup>.

মট্রিবান মের্ন্ নৃথিমি, जानीया ( °यात ), one should know, LV, A 3<sup>25</sup>.

द्रिविंस, 1 परिवार, m. a retinue,

## <u>এটনা</u>

LV, B 13<sup>23</sup>, <sup>26</sup>, 21<sup>25</sup>, <sup>34</sup>; 2 पर्भद्, f. an assembly, BK, 15<sup>d</sup>.

ন্মিন্ন, 1 স্থান্ধাৰ, till the sam. sāra KA, 4<sup>b</sup>; 2 संसार, the course of the worldly life, BK, 1°,

त्रिंर प्र चित्र, परि√वृत्, to turn round, परिवर्तते, turns round, PD, 10¹.

ন্মিন মি, चक्र, n. a wheel, PD, 101.

प्रिंग से प्राप्त चक्रवर्तिन, an emperor, sovereign of the world. LV, A 1425.

বিচু বৃৰ্থা, ৽য়ন্ত্ৰ, g<sup>d</sup>, having embraced, BC, 67<sup>b</sup>.

৪ট্টিশ্, भङ्ग, m. bent (or contraction), NA, 2°.

ন্দ্ৰশ্ন, বিশ্লব, overcome with, BC, 27<sup>d</sup>.

ন্দ্রী পুঁদ, जता, f. a creeper, pp. 137, 151; NA, 13. 13.

त्रित्, सापयत्, causing to take bath, BC, 4°.

# त्रम्न

ন্দ্ৰনা, 1 कोप, m. anger, morbid irritation or disorder of the humours of the body, PD, 30°; 2 कोध, m. anger, PD, 27°.

#### 7

मा भ, कुतस्, where, whence, UV,

12<sup>b</sup>; CS, 20<sup>c</sup>, d; NA, 1<sup>c</sup>, 13. 4;

PD, 23°; MK, 8<sup>d</sup>, 14<sup>d</sup>.

जा दा दा, येन, by which (in the sense of यत्र, where), LV, A 3<sup>13</sup>, 6<sup>6</sup>.

जा दा दा, कपूर, m. n. camphor, BK, 29<sup>a</sup>.

जाद, who, what, which, 1 किम, MK, 6°; BC, 9<sup>b</sup>, etc.; NA, 5.
2, etc.; 2 कतम, LV, C 3<sup>7</sup>, 4<sup>3</sup>,5<sup>4</sup>, etc.; 3 यद, KP, 2. 1, 7. 1, 8. 2; CS, 20<sup>b</sup>, etc.; LV, C 3<sup>7</sup>, 4<sup>3</sup>, 5<sup>4</sup>, etc.; 4 यदि, BC,

## 却다.건

ন্দ্ৰ, गङ्गा, the river named Gangā, PC, 8°.

नाद नो द्वीर, why, **1** कथम, BC, 30°; NA, 3.8; **2** कुतस्, NA, 2.18, 9.13.

मार मी कें न, कदा, when, PD, 15d.

मा८ ५ मा, 1 केचन, some, MK, I°; 2 यद्, who, what, which, UV, 14°-°.

नाद दि: नाद जु, यत यत, wherever, PD, 20°.

শ্ন', यत्र, where, UV, 25°; PD, 21°.

নাম'ৰ, क, where, BC, 28b,°.

না ন' সেন, कचन, anywhere, MK,

मार क्षेर, यस्मात, for, because, BC, 17<sup>a</sup>; MK, 10<sup>b</sup>.

माद न, सम्पूर्ण, full, BK, 23°.

44ª.

মান ক্র শ্বা, when, CS, 13°, 14°; সান্ধাত্তব, ছিমবর, the mountain NA, 14<sup>b</sup>: MK 7<sup>a</sup>.

피도'흑피, who, what, which, 1 지도'자자, 마리, a dancing girl, किम्, Cś, 2ª, 16ª, 19; **2** यद्, BC. 2<sup>b</sup>, 8<sup>c</sup>, 40<sup>a</sup>; BK, 13<sup>a</sup>, etc. etc.; NA, 7<sup>d</sup>, 137; PD, 3<sup>a</sup>, 11a, 29b, etc. etc.

माट विमा व, कतम ( इति or इति चेत् ). See मार लेगा, KP, 4. 2, 3.

मार अम, पुद्रल, a person, man, LV, A 1344, 1414.

माद : च्या : होर् : या, नपुद्रल, not a person (man), KP, 4. 4.

নাদেয়ে, 1 कुतस्, where, BK, 10°; 2 यत्र, where, KP, 4. 4; PD, 5ª.

माट भार, 1 कथम, why, BC, 17<sup>a</sup>; **2** यत्र, where, CŚ 4°,°.

पार्रा, हिम n. ice, (हिमालय, m. the mountain Himālaya), RK, 21°.

Himālaya, UV, 6°.

NA. 2. 6. 3. 4.

मार रमा ने , नाटयति, one acts, NA, 10. 2.

मात्य है, if, 1 चेत्, NA, 14<sup>b</sup>,°; PD.

14<sup>b</sup>; UV, 4<sup>a</sup>; 2 यदि, 39°. 50°, 61°, .62°; CŚ, 5°; KA,

4°; LV, B 14<sup>12</sup>, 17<sup>10</sup>; NA, 5<sup>d</sup>, 7. 6, 12. 13, etc.; UV. 4<sup>a</sup> 26°; **3** सचेत्, LV, A<sup>22</sup>, <sup>33</sup>.

मार्श, प्रसायिन, affectionate, BK, 26ª.

मुश'य, 1 गौरन, n. respect, LV.

B 1121; 2 भक्ति, f. devotion, BC, 5<sup>d</sup>, 64°; CS, 2°; NA, 5<sup>d</sup>; 3 मान, m. respect, NA, 2. 13.

मार्थाप्त्राप्त्रस्य, सगौरव, dignity and honour, A89.

## শুঝ'থ

म्यु अ'द्यं वृ, भक्तिमत्, one with devotion, BC, 7<sup>b</sup>,°.

ন্ত্র'ব' বি প্রের'ব. समान, with respect, NA, 2. 6.

ন্যুম'ম' মিব্, স্থমক্ক, one without devotion. BC. 7<sup>a</sup>.

মী মান, केसर, m. n. the filament of a flower, NA. 13°.

মীশা্ম, বিল্ল, m. an obstacle, CŚ,

मो भ प्रात्मक, n. a clump or cluster of trees, NA, 12.14.

মী, 1 ptcl. ই after মী, PD, 27<sup>a</sup>;
2 a ptcl. PD, 16<sup>b</sup>.

में त्या, पद, n. position, CS,

মিমি, স্থায়ুক, n. cloth, BC, 59°, 63°.

# गुर र

म् भे, गौरी, f. a goddess 5. of the name, NA, 13<sup>a</sup>.

मी, ptcl. तु, but, PD. 18<sup>b</sup>.

নী্স (imp. of বনী্ ্ন, eleg. of নী্ ্ন, √ছ), কুহ, do, PD, 14°.

ব্যু (pf. of ব্যু হ), I (√गम, to go to) गत, gone to, BK, 23<sup>d</sup>;
2 (√जन to be, become) (i) जायते, BG, 3<sup>a</sup>; (ii) जात, NBT, 10.12; 3 (√भ, to be, become) (i) भवति, BC, 9<sup>d</sup>; (ii) श्रभवत, BC, 2<sup>d</sup>; BK, 3<sup>d</sup>; (iii) श्रभ्वत, LV. A 13<sup>63</sup>, B 4<sup>7</sup>.

মূ হ'ব, 1 भवेत, may be, NA, 5<sup>d</sup>;
2 सति, (this) being, BC, 50<sup>a</sup>.

মুম'ব্মা, 1 মূলো, having been, BC, 16°.

ম্ব্রাম্প্র, **1** जात, become, NBT, 10. 12: **2** भवति, is, BK, 8°;

## নী ন্

**3** भूत, being, BC, 19°; KA, p. 192; KP, 2.1.

मुर प'व, सति, being, BC, 21°.

र्भेंड, संभृत, putting on, BC, 65.

मानारा, fame, 1 कीर्त्त, f. UV

11<sup>a</sup>: 2 यशस्, n. BC, 34°;

3 किल, ptcl. assuredly, possibly, BC, 19<sup>a</sup>; MK, 5°.

নুনাম'ন, 1 कीत्ते, f. fame, BC, 65°; 2 यशस्, fame, glory, KA, 5°; UV, II°; 3 বিদ্রন্থয়েত্ব, with the fame that is proclaimed, LV, A14<sup>41</sup>.

म्नाम् प्राप्त, प्रसिद्ध, renowned, celebrated, NA, 14a.

নানা ম' ন' নে ইবি, याशोधर, the son of Yasodharā, Siddhārtha's wife, BC, 34°.

মুন'ম, ন্থায়া, shade, BK, 20°; UV, 26°.

## मिय

म्, नो, f. a ship, boat, KA, 12<sup>d</sup>; NB, 6. 2.

माजिय, 1 निर्-√वृत्, to be accomplished, निर्वर्तते, MK, 7°; 2 √सिघ्, सिद्ध, accomplished, a semidivine being supposed to be of great purity and holiness, NA, 8°, 1323, 14°; LV, A 1229.

নাব ইনাম মেহা স্থীম, सিद्धान्वयज. born in a family of Siddhas, NA, 14<sup>a</sup>.

मूर्मिश, जीवित, n. life, BK, 20d.

र्माम्भारी, वयस्य, a companion, NA.

6. 6, 7. 2, 20, etc.

मोर, पुर, n. a town, BC, 36a, 37a.

मूँ द हिर, 1 नगर, n. a town, KP,

2. 1, 3; LV, B 21<sup>17</sup>, 44; RK, 22.

मोर्दि द्वि के, ब्राम्य, low, vulgar

म्बि, मुक्त, free, UV, 21°.

### 当日

মুন, ज्म्भा, f. yawning, NA, 2b.

ब्राट हैन, कुझर, m. an elephant.

মুদ্মে, যজ, m. an elephant. NA, 8<sup>a</sup>.

মুহ হৈ ঠি, an elephant, 1 गज, LV, B 22<sup>17</sup>; 2 हस्तिन्, RK, 12, 34.

ब्रोप, m. n. an island, UV.8°.

या, a song, 1 गान, n. NA, 12.5; 2 गीत, n. NA, 12°, 5; 13.2; PD, 3<sup>d</sup>; 3 सङ्गीतक, NA, 3.1.

মূ ব্রুহেম, गीता, a song, BG, p.
152.

म्र्रा (में) to sing, गायति, NA, 12, 15.

ह्या भित्र धर नु ति, √गा (गै), to sing, गायित, NA, 12. 2.

্বাব, 1 प्रिय, n. pleasure, BC,

## न्यादःचर

11<sup>b</sup>; 2 प्रीत, pleased, BC, 8<sup>b</sup>;

**3** प्रीति, f. pleasure, CŚ, 20°;

4 स्नेह, m. affection, BC, 6°.

र्माद 'द्रमु र 'ब्रेंट, √नन्द, to delight, नन्दते, one delights, UV, 17°.

ব্দান স্থিতি, उत्सव, a festival, NA, 2, 3.

ব্ৰাব শ্ৰেক, माद्यत्, being mad, NA, 8°.

5 न| २ न, 1 आनन्द, m. pleasure, UV<sup>b</sup>; 2 धृति, f. pleasure, NA, 6°; 3 नन्दी, f. joy, rejoicing, LV. C<sup>d</sup>, 5°; 4 प्रिय, n. pleasant, NA, 9. 2; 5 हुई, m. pleasure, BC, 63°; NA, 2. 4.

্নান নেনি ভ্লু, हर्षदेव, A king of the name, NA, 2. 7.

५माद पंर दियाँर, ्राचित्र, to delight, नन्दते UV, 19⁴.

 र्माद प्रमं कु प्रमणीय,

 enjoyable, NA, 7. 24.

# र्याद:यर

र्नाय प्राचीर पार्चेर, रमणीयता, the state of being enjoyable, NA, 10. 7.

্বার ব্যান ব্রুখ নি, (lit. नान्दी कृत्वा having recited the benediction), নান্যন্त, after the prologue, NA, 2. 2.

বৃশান ব্রীব, সিয়, pleasant, NA, 5<sup>d</sup>.
বৃশান ম, সিয়া, f. a beloved wife,
NA, 7, 20.

স্মান বিদ, 1 भीत, pleased, BC, 4°; 2 रत, delighted with, or fondly attached to, UV, 10°.

र्र्मा८, रजनो, f. night, LV. B7⁵,

5 नी डिर, शुभकर, propitious, LV. B 107.

্বা নেরুর ন্ম নেরন্ধ, ससङ्घ, one with the fraternity of monks, BK, 31°.

र्मो, शिव, auspicious, BC, 61ª.

# ব্লুহান্য

5्मी प्र, श्रेयस्, virtue, or religious merit, BC, 22°.

বৃদী মিদা্ঝা, कल्यागा, n. good, Cś. 16°.

5年 発斥, 師頭, a monk, BK, 27<sup>a</sup>, LN. A 32<sup>1</sup>; B 3<sup>1</sup>, 39<sup>1</sup>, 20<sup>1</sup>, C 1<sup>1</sup>, 2<sup>17</sup>, 2<sup>1</sup>, 7<sup>27</sup>, UV, 10<sup>a</sup>, 16°.

বৃশিন্ধ, मति, f. view, thought, CS, 20<sup>b</sup>.

নিনিম'ম, भाव, m. intention, BC, 28°, 60°.

বৃদ্ধি নে বুঝ বৃদ্ধী, विशुद्धभाव, one with pure disposition, BC, 60°.

বৃদীর থা, স্থান্য, n. a forest, BC, 36°.

বৃশি, प्रयोजन, n. necessity, NA, 3<sub>0</sub>; NBT, 8. 0, 10, 12.

5्मों रा, 1 प्रयोजन, n. necessity, object, purpose, LV. B 10<sup>10</sup>; NBT, 2. 2, 4. 8, 5. 4, 6. 2, etc.

# र्नोश्राय

- বৃশ্বি'ম'ম'নি নিচ্ম্যাজন, without any object, NBT, 5. 2.
- ব্দীম, बरग्रीय, to be chosen, RK, 28.
- ব্দী ম'ম, গ্লীনি, f. pleasure, BK, 26°.
- ব্দী, সন্ধেখিন, m. hostile, an enemy, BC, 22<sup>a</sup>.
- ব্শু শুর্, অ্বারি, m. an enemy, NBT, 1°.
- বৃশা ন, शलु, m. an enemy, PD, 1°, 18<sup>b</sup>, <sup>d</sup>.
- ম্মী্র'মা, √ कृ, to make, do, ক্রারি, LV, B 10°.
- प्रमुद्धि, (प्रमुद्धि, √क्क, to make, do), करोमि, LV. A 1<sup>5</sup>; करोति, LV. B 10<sup>8</sup>; करिष्यामः, LV. B20<sup>24</sup>.
- ্মান্ম, বিন্ন, m. hinderance, LV. B 12<sup>13</sup>.
- বদীষ'ম, ৰূৱ, old, BC, 31°.

## प्रमामा रा

- पर्मेर्-प. गत, n. walking, NA, 8°.
- মন্ম'ন, कर्मार, m. an artisan, blacksmith, UV, 3°.
- ठामा, शिरस, n. the head, NA. 11b.
- মন প্রিনাহা, রেবক, m. a cluster, PD, 2<sup>b</sup>.
- राभित्री, नाथ, lord, master, protector, BC, 29<sup>a</sup>; PD, 8<sup>a</sup>.
- মন্ত্ৰীমান, জৰ, m. speed, swiftness, BC. 5<sup>a</sup>.
- মন্ত্রিনাম নের্ন্, a horse, 1 तुरग, m. BC, 30°; 2 तुरङ्ग, m. BC, 5°; 3 বাজিন, BC, 66°.
- মনীব'ৰ, the neck, 1 কাত, m. NA. 7.20; 2 ক-খবা, f, NA, 11.4.
- মন্ত্রি, স্থারিখি, a guest, NA, 11d.
- ব্ৰাশ্ব, নিरोध, m. suppression, cessation, MK, 9<sup>b</sup>.
- ম্নান্মেন্ম্, স্থানির্যাধ, one without suppression, MK, p. 176.

## त्मामहा

- ম্মাম্, নিহন্ত, suppressed, MK, 9<sup>d</sup>.
- ন্দ্ৰি, কাৰিব, a certain (woman), NA, 9°.
- ন্দান জ্না, certain, 1 कश्चित, CS.
  16°; 2 किञ्चित, NA, 7. 14; 3
  किमपि, NA, 9. 2; 4 केचित, BK,
  6°; 5 क्वचित, NA, 10°.
- ন্দান, নিरोध, m. suppression, cessation, LV. C 1<sup>27</sup>, 3<sup>12</sup>, <sup>14</sup>, C 6<sup>3</sup>, 7<sup>3</sup>, 7<sup>21</sup> etc.
- त्रा, 1√श्रस्, to be, श्रस्ति, BC, 62°; स्यात्, KA, 7⁴; NBT, 5. 3; 2√जन्, to become, to come into being, जायते, BG, 3⁵; C5, 1⁴, 2⁵, 10⁴, 20⁴; KA, 4⁴; PD, 11⁴; 3√भू, to be, to become, (i) भवति, BK, 13⁴. LV. A 14²¹; MK, 6°, 14⁴; NA, 7.6; UV, 5⁴(\* कुरुते), (ii) भवतः LV. A 14¹s; (iii) ( ठाई ५) भवेशा (for

# पंचीदश.तर

- भवेत् ), LV B 19<sup>28</sup> ; (iv) भवतु, CS, 3<sup>a</sup> ; (v) भविष्यति, BC, 16<sup>a</sup>, 55<sup>d</sup> ; BK, 32<sup>b</sup> ; LV, A 14<sup>38</sup> ; NA, 11. 2.
- त्र मुद्र न, 1√जन, to come into being, to become, जायते, BC, 52<sup>a</sup>; CS 8<sup>a</sup>, 18°; 2√भ, to be, to become, (i) भवति, PD, 27<sup>a</sup>; (ii) भवन्ति, BC, 20<sup>b</sup>; LV, C 1<sup>22</sup>; (iii) भवेत, LV. B 17<sup>s</sup>; (iv) भविष्यति, BC, 16°, 49<sup>a</sup>; LV. A 14<sup>38</sup>, B 2<sup>13</sup>; 3√\* या, to go, reach, यास्यति, BC, 52<sup>a</sup>; 4√सद् to sink down, सोदति, BC, 26<sup>a</sup>.
- त् गुर त्र कॅ.ता, √भू, to be, भवेत, LV. В 15<sup>23</sup>-<sup>24</sup>.
- ন্দ্রীন্ধা নেম 'দ্রীন্' নে, \* স্পাদ্র্যদান্ত্র, being filled up, NA, 10. 6.
- মন্ত্ৰীম, प्रचस्त्राल, tumbled down, BC, 68°.

# **पर्ग**

द्रमुञ्जूर, पपात, fell, BC, 66°.

বিশুস, 1 \* पङ्क, m. n. mud, 26°;
2 বীৰ, n. a shore, bank, PD, 8°.

ম্নুম'ম, गरंड, m. the cheek, NA, 8<sup>a</sup>.

ম্মীন'মীন'ম, স্থান, not fading, RK, 16.

त्गुरा,√सिघ्, to be accomplished, सिध्यति, is accomplished, PD, 23°.

지지지지, 根底, f. accomplishment, NB, 1. 2, 21. 1; NBT, 1<sup>b</sup>, 7. 2, 8. 2.

तिम् , 1√गम्, to go, (i) गच्छाव,
NA. 7. 16; गम्यते, CŚ, 17°;
2 -ग one who goes, BC, 53°;
3 गति, f. movement, CŚ, 11°;
BC, 35°; 4 -गम, one that goes,
UV, 26°; 5 गमन, n. going, BK,
1°; 6 जगत, n. the world, BK,
12°; 7 जजत, going, BC, 19<sup>d</sup>.

## **द्रोग**श

ম্নুমান, गमिष्यन्ति, they will go, PD, 20°.

রম্ ন, 1 স্থাঘগানি, f. attaining, Cś, 16°; 2 গান, went, BC, 57°; 3 গানি, f. course, PD. 2°, 4 गामिनी, f. one who goes LV. C 3¹⁵, 7⁴,²²; 5 জগান, the world, LV. B 18¹³; 6 জন, m, people, RK, 31; 7 জানি f. the course of birth, BC, 43⁴; 8 नিपानिन, falling, UV, 25°.

दर्भे पर, यातुम्, inf. to go, BC.36ª.

৭ বুলি বিদ্যানি (for यास्यामि )
I shall go, NA. 4<sup>4</sup>.

র্ম্ মীনা, जगचन्नुस्, the eye of the world. BC, I<sup>a</sup>.

র্মীরি, স্থানির্যাদ, one without going out, MK, 08.

মূর্নিব্রি, রজন, pr. pl. going, BC, 68°.

दम्मिन्स, 1 मैलो, f. love (fig.

## <u> ५ में</u> मारा

for समागम, m. association), BK, 16°; 2 सङ्गम, m. coming together, 7. 20; 3 सहित, accompanied, NA, 3.8.

ন্মি তব, गमक, m. a kind of musical note of which there are seven, NA, 12°.

म्, जरा, f. the old age, BC, 52: जर (for जरा) LV, B 15<sup>3</sup>, 16<sup>19</sup>, 17<sup>1</sup>, C 4<sup>5</sup>.

ন্) ব, old, 1 রুর, NA, 5. 2; LV. A<sup>38</sup>; 2 स्थविर, NA, 3.8, ন্, जोर्ग, worn out, RK, 23.

र्में , विपत्ति, f, misfortune, adversity, LV. B1624

म् निपत्ति, f. adversity, disaster, LV. 15.21 176.

र्में ज, महिका, f. a vine or bunch of grapes, KP, 2.1.

मुँ भुग रा निर, किंशुक ( ऋत ), m. a

# শূৰ

well-known tree, otherwise called Palāśa. Its flower is red and very beautiful, but it has no odour, PD, 22°,

मुँ भारत, n. India, RK, 2, 5, 6.

मुँ के, 1 उदार, beautiful, BK, 29°;

2 विस्तर, m. detailed description, LV, p. 119.

मुँ के न, बहल, abundant, NA, 7.19.

ন্যু উন্নেন্ন মেন, होका, f. commentary (lit. विस्तृत टीका, copious commentary), NBT, p. 160.

मुँ अर्के, the ocean, 1 समुद्र, m. BK, 2°, 6°; 2 सागर, m. KA, 12°.

मुँगिरा भ, विस्मय, m. (in the sense of मद), arrogance, BC, 3°.

মূঁণ, an ornament, 1 স্থলদ্বাৰ, m. BC. 59°; KA, 10°; 2 মূঘণা, n. BC, 12°.

## क्तुंग न्

- र्मु न दिन दी, सामरण with ornaments, BK, 20°.
- ন্ট্র ব্রমেন, নিरাभरण, without ornaments, BK, 18°.
- ন্ট্র ব্রামান, স্থলত্বন, adorned, NA, 2. 8.
- मुँद्रा, 1√जि, to be victorious, जयन्ति, NBT, 1<sup>d</sup>; 2 जयिनी, f. victorious, NA, 14°; 3 राजन, m. a king, RK, 21<sup>d</sup>.
- मुँ त्रि ते, a king, 1 नृपति, m. LV. B II<sup>1</sup>, etc.; 2 राजन्, m. BC, 31<sup>b</sup>, 37<sup>b</sup>, 60<sup>d</sup>; KA, 5<sup>1</sup>; LV; NA; RK.
- ন্যুম ম কিন্ম, महाराज, a great king, LV. B 22.
- সূমে'ন, জিন, m. the conquer, i.e the Buddha, BK, 11°, 16<sup>d</sup>; KP. 23; NA, 1<sup>d</sup>.
- र्गु भ'नर क्लेंब रहेमा, जय, (imp. 2nd

## শূর

- pers. sing.) be victorious [ন্ত্ৰীমান, অম, m. victory; ক্লীন, hon. form of ব্ৰীন, imp. and pf. of ব্ৰীন্থী, to come, arrive; thus ন্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত্ৰীমান্ত
- ਸ਼ੁੱਕ ਸ਼੍ਰੇਨ, ਕੇਰ, (for ਕੇਰੂ), one who conquers, a proper name, BK, 11°, 14<sup>4</sup>.
- ন্যুম নৈঠিব, ঘ্ৰজ, m. a flag, a flag staff.
- मुँ भ भूँ ५, a kingdom, 1 राज्य n. BC, 35°, 66°; NA, 5. 4, 6°, 7°, etc.; RK, 23, etc.; 2 राज्यक, NA, 6°.
- मुँ प्रें भू दे हैं दे प्रें किर्मित, one will reign, LV. A 1441.
- मुँ ।, \* श्रावृत, surrounded, BK, 28<sup>a</sup>.

# শ্রুষ'শ্রীণ

चुँ अ'चो ५ '५ '२ मुँ ५ '३ अ' ५ अ, समु-त्विप्य, gd. having raised, BC, 66°.

गुँ रा. 1 विस्तर, m. details, NA, 10. 4. 2 वितान, m. spreading out, BK, 21<sup>a</sup>. 3 उपचय, m. accumulation, NA, 3<sup>d</sup>. 4 विपुल, extensive, much, NA. 7. 20.

मुँ, a cause, 1 कारण, n. CŚ, 12°;
2 हेतु, m. BC, 18°; MK, 2<sup>d</sup> 7°;
NBT, 1°; RK, 36.

मुँ रोन्, not a cause, the absence of a cause, without a cause, 1 अहेतु, MK, 1<sup>b</sup>; 2 अकारण, NA, 3.5.

মূন্ সাহেন 1 तन्ती, f. a string,
NA, 12b, 12. 4; 2 the (Indian)
lute, (i) विपन्नी, f. NA, 12b; (ii)
वीसा, f. NA, 12. 15, 13. 4, 6, 17.
মূন্ মাহেন ন্মান্তি ম্নানীক মাহ

## ञ्च नर्गेर

ing on a  $vin\bar{a}$  (Tib. lit. singing with a  $vin\bar{a}$ ), NA, 12. 5.

र्गु , प्रबन्ध, m. continuity, NBT,

हों, 1 हार, n. a door, C\$, 18°; LV
B 21<sup>19</sup>, 48, 22<sup>16</sup>; RK, 15; **2** मुख,
n. the face, BK, 15°.

भें प, दौवारिक, m. a door-keeper, LV. A 13, 32.

र्भेट, अराड, m. n. an egg, BC, 46°.

ন্নী নি ন্দ্ৰী মা, স্থাৰজ, m. a bird, BC,

ন্ধী, 1 হব. n. a sound, LV. B 9<sup>10</sup>;
NA, 12<sup>b</sup>: 2 शब्द, m. (i) a word,
KA, 4<sup>a</sup> (ন্ধ্ৰী<sup>N</sup>, instr. of ন্ধ্ৰী); NBT,
3. 2, 4. 1, 5. 2; (ii) a sound,
NA, 11<sup>a</sup>, 12<sup>d</sup>; 3 खन, m. a sound,
NA, 12<sup>d</sup>.

भू प्राप्ति य, शब्दसन्दर्भ, m. the composition of words, NBT, 9. 5.

# शु.शु.चाश

भू भूगि , \* ब्राडम्बर, m. a drum used in a battle, NA, 2°.

ন্নু নিত্তম, सस्त्रर, with a sound, BC, 67°.

ষ্ট্রী না্ডা, उपकल्पय, imp. arrange, RK, 33.

ষ্ট্রীব'ন, স্থাযা, f. a shade, LV. B 10<sup>15</sup>.

भूति पार्ति प्राप्त , निरावरण, free from covering, BK, 18°.

भूत प्र निर्वर्तक, (f. निर्वर्तिका), that which completes, MK, 7°; LV. C 616.

भूप पार्च, साधयिन्वा, having propitiated, RK, 32.

क्रिंग[रा, ध्वनित, sounded, NA, 8b.

क्ष्मिं स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य

भूँचाश.पुट [ भूँचा.त' √अःग्रं to

## <u> マ</u>カラダ・コ

sound, call, declare, pf. क्र्निग्रा], कर्णान्त, are sounding, NA, 12. 4.

ন্ধ্রিন স, दोप, m. a lamp, BC, 13°.

বন্ধী, হাব, n. hundred, BK, 32<sup>a</sup>;
LV. A 13<sup>28</sup>, B 21<sup>14</sup>, <sup>28</sup>, <sup>37</sup>, etc.;
PD, 7<sup>a</sup>.

बिन् क्षि, शतसहस्र, one hundred thousand or a lac, PD, 9°.

বন্যু ব্ৰুণা উ, য়বৰছি, one hundred and sixty, RK, 8.

মন্ত্ৰ'ম, शतक, n. a century, CS. p. 166.

বিন্যু ব্রীব, হান্স, m. Indra, the king of gods, BC, 62°; LV. A 1319.

বন্ট্ ব ভার বি, f. eighty, LV. A

বিন্ত্ৰী স্থান্তন, ( lit. স্থান্তন, eighth), eight, LV. C 7<sup>10</sup>.

ব্রাুব ব, भूषित, adorned, BK, 29°.

# শ কূ ব

ন্টু ্ ন, परम्परा, f. a succession, NA, 2. 11.

নির্মিন ন, (pf. of ন্র্রিম ন to meditate), 1 भावना, f. meditation, NB, ll, 1; 2 भावयति, one meditates, UV, 11<sup>b</sup>.

মন্ত্রি, লম, sticking to, NA, 7. 19.

নশ্বনাথান, বাহিন, n. playing on a musical instrument, NA, 13.6.

पङ्गीपरा (pf. of भूपाप, आ√र, to cover), 1 रत, covered, CS, 16°; 2 अन्तरित, covered, NA, 13 13.

지원 (pf. of 원 기 (वर्ष), to make), 1 विद्धे, made, BK,  $20^{4}$ ; 2 विहित, made, BK,  $27^{1}$ .

नर्सुत पर पु (नर्सुत ft. of सुन,

#### EE.

to edone, NA, 7.10.

도, श्रह्मद्, pers. pron. 1st pers. BG, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>d</sup>; NA, 3. 13(前); RK, 23; UV. 24<sup>b</sup>'°.

ँ८ मृत्य, ॰मानिन्, considering proud, PD, 5°.

<sup>5</sup> (A), a speech, word, 1 गो, f. KA,
 6 (b); 2 वाक्, f. LV. C2<sup>34</sup>; 3 वाक्य,
 n. NBT. 7. 1, 10. 2.

ম্নে'ম্নি'ম্ম'ম্ন্নিক, ধাজ্ঞায়, consisting of words, KA, 5°.

८६ दी, 1 खभाव, m. nature, RK, 11; 2 हंस, m. a swan, BC, 57°, 59°; KA, 15; LV. B 9<sup>13</sup>.

° মে'র্ম'রব , ∘ থাল, having the natural disposition of, LV. A

5

- ८५, bad, low, **1** कु, CS, 18<sup>b</sup> ; **2** हीन RK. 18.
- ম্ব্র নির্মা, 1 हुर्ग, n. difficulty, adversity, UV, 10°; 2 हुर्गति, f. misfortune, trouble, UV, 17°.
- দিব প্রি, भार्गन, m. a name for Parasurāma, BC. 1°.
- ка, or кала, fatigue. 1 श्रम,
   вс. 55°; NA, 13²,4; 2
   श्रायास, m. BC, 26°; 3 क्रमथ, LV,
   с 2°.
- মে নার্মান, বিপ্লানন, rested, reposed, BC, 2°.
- इ.न., √हद्, √लप् (for वि √लप्) to cry. weep, 1 रोदिष्यामि, NA,
   3.7 2; ललाप, (for विल∘), BC, 68°.
- 5.पर छेर, √हद्, to cry, weep, रुखते, NA, 3.5.
- 5 वि ८, (5 प, ्रीस्ट्, ्रीकृश्, to cry. weep), 1 चुकोश, cried, BC,66d; 2

#### ट्रश्र.च

हरोद, wept, BC, 67°; 3 हदती, f. pr. pl. weeping, NA, 3. 4.

55.प, चक्रवाक, m. the ruddy goose, LV. B 9<sup>17</sup>,

5 र हो न, काषाय, n. a red or reddish yellow cloth or garment as for monks, BC, 61°. 65°.

5 अ ५ ज्ञ, प्रारोदीत, wept (lit. रुदित्वा, having wept. [5 अ is pf. of 5 न, q. v.]

ই ম', 1 खलु, a ptcl. meaning certainty, BC, 15°; 2 निश्चय, m. certainty, BC, 51<sup>d</sup>; NA, 2.17; 3 निःसंशय, without doubt. ইম'ম, sure, certain, certainty, 1 গ্লুৰ, BC, 17<sup>a</sup>; 2 नियत,

BC, 43<sup>a</sup>, 46<sup>d</sup>; **3** निश्चय, m. BC, 19<sup>b</sup>, 22<sup>b</sup>, 27<sup>a</sup>; **4** निश्चित, BC, 30<sup>a</sup>; NB, 29. 1.

মে এই শাব্ৰ য়, (lit. নিয়দনিয়া, f. rigid observance of penance),

## देशयर

\*नियम, m. a religious observance. NA, 13, 7.

ইমাম্ম, certainly, 1 एব, a ptcl, emphasizing an idea, BK, 8°; 2 ৰন্তু, NA, 6<sup>4</sup>, 6, 6, 9, 4, 11, 4, 12, 11, 13, 2, 9.

ইঝামান মন্ত্র, নির্ফীন, shown, KA, 12<sup>b</sup>.

देश प्राप्त स्थाप्त मिनवन्धः, wrote down, KA, 9<sup>d</sup>.

देश यह प्येत्र दिश्ची, निर्हारिगी, f. one that carries out the mind, i.e. agreeable, NA, 12b.

देश 'द्र वुद'न, निष्कान्त, came out, BC, 18°.

रि, मुख, n. mouth (रिन प्रेंद lit. मुखे, in the mouth; fig. श्रमुरोध, m. consideration, obedience), NA, 7.8.

र्पे पिंत भेत या, ॰ हमत्व, n. form, natural state, NB, 191.

# र्ट्याः

ਸਿੱਲੇ, लजा, f. bashfulness, modesty, NA, 13. 12.

র্মির্মের্ড্র্স, सल्ज, with bashfulness BC, 39°.

র্নিক্র, আশ্বর্য, marvellous, LV, A 13<sup>36</sup>; 42; NA. 13. 16.

ইমান, নূমি, f. satisfaction, contentment, UV, 5<sup>b</sup>,°.

र्हें स्थार द्यार च्रा, √तृप् (वि √तृप्), to become satisfied, वितृप्यते, UV, 5°.

र्हें , 1 तट, m. n. a side, NA, 7.
19; 2 मित्ति, f. a wall, NA, 8<sup>a</sup>.
55,4, रजत, n. silver, UV, 3<sup>a</sup>.

5 र श रो, thing, matter, substance, 1 भाव, m. BC, 43<sup>a</sup>; CS, 7<sup>a</sup>, 15°; MK, 1°, 3<sup>a</sup>,°; NA, 3. 8; 2 वस्तु, n. NA, 2. 8, 3°, 3. 8; NB, 15. 1.

# र्देशशु

ন্থি মূ, साचात, ind. directly, NBT, 10. 8.

মন্ত্ৰ, शक्ति, f. power, might, ability, LV, B 14.

सद्दः प्रदः, power, **1** पराक्रम, m. RK, 30; **2** शक्ति, f. RK, 7.

NCG देश, राज्यभाग, m. dominion, "in a wider sense the whole country round the sources and the upper course of the Indus and Sutlej, together with some more Western parts; the Cashmere, English, and most Western Chinese provinces where Tibetans live."—Jaeschke's Tib-English Dictionary; RK, 22.

राह्म, कर्म, m. the womb, an embryo, BC, 45<sup>b</sup>; UV, 12<sup>a</sup>.

सर्दि 'दम्दिश' वर्श, अभिसन्धाय, gd. having in view, KA, 9°.

## सर्व

নির্নির, স্থামি-, a prefix meaning 'towards,' NA, 12.4; PD, 7°; UV, 8<sup>d</sup>.

মাইবি'নান, স্থামি-, a prefix meaning 'towards', BC, 57<sup>4</sup>, 60°; BK, 12<sup>4</sup>; NA, 12, 4.

মর্বি'ম্ম'ব্নার'ম, স্থামনন্দ্রনী, f. rejoicing at, LA. C 514, C614.

মর্নি ব্রাম্ন বি রুমিলাছ, m. desire, BC, 58<sup>a</sup>; 2 স্থামি-বাহিন্তুন, desired, NA, 13<sup>d</sup>.

মর্শান প্রাম্থ, স্থানার with the face turned towards, NA, 3.2.

মার্নি নাম নাম ব্যান্ত স্থান স্থান প্র ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত স্থানি ক্রিন্ত ক্রিন্ত স্থানি ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত স্থানি ক্রিন্ত ক্রিন্ত

## মর্ট্র'ম্

will go out, i. e. renounce the world, LV. B 2014.

राह्न प्राप्त पुराय, 1 नैक्कम्य, n. renunciation, LV. B 12°; 2 निष्कमेयम्, I should come out. i. e. renounce the world, LV.B2°; 3 \*ग्राभिनिष्कमितुम्, to renounce the world, LV. B 20°6.

মর্মি, অমির, experienced, LV. C 1<sup>29</sup>.

মানি স্থানাম, उन्मुख, raising the face, looking up. BK, 15<sup>a</sup>.

অবি বুদ্দি, স্থানিচ্ফান্ন, gone out, i.e. renounced the world, BC, 16°.

মর্কি, সুরুর, n, 1 perception,
NB, 3. 1, 4. 3, 6. 3, 16. 2, 18.1,
22. 2; 2 evident, evidently,
PD, 28<sup>a</sup>.

長, पटह, m. a war-drum, NA, 2ª. こうではいる。 नीवारप्राय, one with

# শুন'মীন

abundant nīvāra, a kind of rice growing without cultivation, NA, 7. 13.

हेर्न प, व्याघ, m. a hunter, BC, 60°, 63°; PD, 3°; RK, 18.

원, पञ्चन, five, LV. B 21<sup>13</sup>, <sup>27</sup>, <sup>29</sup>, <sup>30</sup>, <sup>36</sup>, 22<sup>5</sup>.

পূ<sup>\*</sup>বিন্ট্য, पञ्चशत, five hundred, L.V. B 21<sup>29,40,38,39</sup>.

2'रा, पश्चम, fifth, MK, 2d.

ਪੁੱਜੇ, पश्चन, five, LV. C 4<sup>25</sup>; PD, 25<sup>d</sup>. 26<sup>d</sup>.

된 지, पूर्व, previous, old, BC, 19<sup>a</sup>; KA. 2<sup>a</sup>.

মূমান্ত্রিন্টু, पूर्ववत, as before, LV. A 1423.

भूगारा, मन्त्र, m. a charm, spell, BK, 5°; KP, 1.4; PD, 13°.

মুন নির্বা, স্বাযুর্ব, not preceded, quite new, NA, 2, 8.

## 25

ર્ફેર્ન, 1 ब्रादि, first, KA, 5°; 2 पूर्व, before, LV. A 8<sup>11</sup>.

ર્ફેર્ન, પૂર્વ, adv. before, UV, 26°.

ર્ફેર્ન, પૂર્વ, adv. before, UV, 26°.

ર્ફેર્ન, પૂર્વ, adv. before, NBT, 7. 11-12.

ર્ફેર્ન, પૂર્વના, પ્યુવેના, પૂર્વના, f. coming before, NB, 1. 2.

ર્ફેર્ન, પ્રેન, નોત્ત, blue, BC, 57°.

ર્ફેર્ન, સેને, શ્રાપૂર્વ, not preceded, BK, 2°.

ন্থনা ম প্রবা, কন্মক, lit. a praised one, the name of the horse of Siddhartha, BC, 53°, 55°, 67°.

ন্থুনাম নিম, হলাঘ্য, praiseworthy BC, 34°.

₹

उँ जै, -बत, a possessive suffix, BC, 28°.

🕏, 1 किम्, (i) interrogative pronoun,

#### बु.लट

(乖:, 雨ī, 雨祇) who, what, which; (ii) ind. a particle of interrogation; BC, 27<sup>d</sup>; BK, 5<sup>d</sup>, 6<sup>d</sup>; CS, 5<sup>a</sup>, 16<sup>d</sup>; KA, 8<sup>d</sup>; LV. B6<sup>3</sup>, 13<sup>15</sup>; NA, 3<sup>d</sup>, 6<sup>a</sup>, b, c, 7. 5, 8<sup>d</sup>, 13, 11, 20; PD, 24<sup>d</sup>; **2** 行為國中, anything, UV, 24<sup>o</sup>

र्डे हैं, 1 अथ, (i) then, MK, 8°; (ii) if, MK, 12°; 2 कि नाम, why, Cs, 14°; 3 यदि, if, BC, 35°; NBT, 5.1.

रे 'हिम्।, किम्, interrogative pronoun (कश्चित, काचित किश्चित, किम्, etc.), BC. 37<sup>b</sup>, <sup>d</sup>,38<sup>d</sup>; LV. A 8<sup>18</sup>, B<sup>13</sup>; NA, 3. 13, 6<sup>d</sup>, 7. 11, 9<sup>d</sup>, 13. 6; PD, 6<sup>b</sup>, °.

रे निपा भूर, कथञ्चन, on any account, some how, KA. 7°.

उँ विग नु, किम, (lit. कि कार्यम्), MK, 6<sup>a</sup>. NA, 7. 9.

रु : WC, किञ्चन, anything, UV, 24°.

કે.પ

रु. प, \* केनार्थन, why, LV-A 816.

रैं भूर, कस्मात् (lit. किं निमित्तम्), why, BK, 5°.

रुपा, एक, one, LV. B 1719.

उँदि र्द्भू, किम् (lit. किमर्थम्), why.

रेंदि हैं , why, 1 कस्मात्, MK, 12<sup>d</sup>; NA, 13.9; 2 किमर्थम्, NBT, 10.48, 52.

উন্ট্রিন'ৰ, ক্তব:, why, wherefore, PD. 11<sup>a</sup>.

उँ ते द्वान पूर्व कस्मात, (lit. कि निमित्तम्) why, LV. B 2026.

उँ , किम्, what, why, BC, 11°, 22°; NA, 7.6.

उँ रा, 1 कथम् (lit. केन), how, PD, 15<sup>b</sup>; 2 किम, why, PD, 16<sup>d</sup>.

रें अ'गुद, कथश्वन, on any account, somehow, CS. 17b.

रुप्ति, a little, slight, 1 ईषत्,

মারীমা

NA, 11. 4; 2 किश्चित, CŚ, 11<sup>b</sup>; 3 दर, NA, 11. 4.

कुट बर् रहेन, मुहूर्त, m. n. a while, an instant, LV. A 10°.

ত্ত্⊂ র্'র ্'র হা, स्तोक (lit. स्तोकमाल ), little, UV, 3°.

रें N, इति, ind. it is used to report the word spoken or supposed to be spoken; besides, it implies a cause, purpose, etc., BC, 22<sup>b</sup>; CS, 18<sup>d</sup>; MK, 5<sup>b</sup>; NA, 2<sup>d</sup>, 15, 7, 15; NBT, 10, 54.

र्छे ्री ु, उच्यते, (it) is said, KP, 1.2, 2.2.

বীমানুন, হবি, see বীমা, KP, 8. 1, 9. 1, 10. 1; NA, 5°.

डेश'नुत्रें, इति, LVC. 7°2.

শ্ব্ড উে, ন্তিয়্মান, being cut, NA, 10.5.

पाउँगा, एक, one. CŚ, 7<sup>a</sup>,°; KA, 7<sup>a</sup> KP, 8. 1, 9. 1, 10. 1; NA, 11.5; NBT, 10. 2; RK, 34; UV, 6°. माउँमा उँमा

মাউমা উমা, কপ্লিব, certain, some one, LV. B 10<sup>20</sup>.

माउँमा के, एक, one, BK, 25°.

मार्डमा पु, अएकान्त, exclusively, UV,

मार्डिमा सु, एकाकिन्, alone, LV. B20<sup>33</sup>.

म्हेम् स्, एक, NBT, 10. 2.

मारेश'म, प्रिय, dear, BK, 4°.

मिडिं प, छेद, m. cutting, NA, 12ª.

বউব্, কুল, cut, NA, 10°.

ਧਰਨ੍'ਚੈੱਸ, ਗ਼ੁਟਿਰ, broken, cut, NA, 10°.

সত্ত্য, 1 स- (before a compound word), with, BC, 65°; 2 सहित, with, RK, 36.

지정하지, 된- (before a compound word), with, BC, 55<sup>a</sup>, 57<sup>b</sup>.

प्रु, दशन्, ten, LV. B115.

ಹ

ন্ট ্না, षोङश, sixteenth, UV, 22d.

নউ শ্র'ন, पশ্चदश, fifteenth, LV. B, p. 121.

মউম, -ন্ন, one who kills, BC, 32a.

মউন প্রা, भगवत, a blessed one, BK, 11<sup>a</sup>, 25<sup>a</sup>, 26<sup>b</sup>.

নউন 'হাব 'নেব্ৰা, भगवत, a blessed one, glorious, BK, 24<sup>a</sup>, 29<sup>d</sup>, 30<sup>d</sup>; BG, p. 152.

মউন ফুব্ম, भगवती, f. glorious, NA, 13°, 4.

ञ्चमारा, त्र्रयस्, n. iron, BC, 27°.

है, गुरु, heavy, PD, 24°.

ञ्जुन प्र्त, लता, f. a creeper, UV. 21°.

ब्रे, जिह्ना, the tongue, KP, 7. 2; BC, 39<sup>b</sup>, 53<sup>a</sup>.

æ

क, कला, f. a part, UV, 22d.

#### ಹಗ

- কৃষ্ (pf. of বৃক্র্মান, √মন্ত্র্, 'to break), মন্ন, broken, NA, 8°.
- ठमारा, 1 (√श्लिष to stick, cling). श्लिष्यति, BC, 10°; 2 सक्ष, attached, BC, 18°; 3 सक्षि, f. attachment, BC, 16°.
- কশ্ৰান্ত্ৰ, सस्पृह, with eager desire, NA. 13. 24.
- ठमाङ्ग भूज, रागिन, full of love, RK. 17°.
- কন্ম'ন, 1 নিৰ্বন্ধ, m. intentness, insisting upon, NA, 5. 4; 2 भन्न, broken, RK, 21; 3 स्तेह, affection, LV. B18<sup>10</sup>.
- কিন্<u>ষ্</u> হান্ত্ৰ, বানিন্, full of love, BC, 18<sup>a</sup>.
- ಹೆನ್-ਪਾਲੇನ್-ಬ, अनुच्छेद, m. without destruction, MK, p. 176.
- কি নী, হ্রাर, n. a door, LV. A 2<sup>7</sup>, 3<sup>26</sup>.

#### \$c.2

- ਨ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭੁਇ, f. rain, BK, 12<sup>d</sup>; NA, 11°.
- ক্রমান, বর্দিন, raining, bestowing, BK, 21°.
- करी (pf. of करी, प्र√स्था, to go away), प्रतस्थे, went away, BK, 26<sup>d</sup>
- कैप्राह्ट, mounted, RK, 36.
- रू, water, **1** श्रप्, f. KP, 6. 3; **2** श्रम्बु, n. PD, 12<sup>b</sup>; **3** जल, n. PD, 29<sup>a</sup>; LV.A7<sup>6</sup>, <sup>10</sup>.
- हुँ म $|\hat{5}^{x}$ , जलनिध, m. the sea, NA,  $8^{b}$ .
- উ ব্ৰুণ, निर्भार, m. n. a spring, NA, 7. 19; 10°.
- ठुँ भैं, 1 ओघ, m. a flood, UV, 8<sup>a</sup>; 2 नदी, f. a river, BC, 26°.
- र्फु इं, अल्प, small, little, CS, 1°; PD, 29°.

#### **\$**C.4

रुप्त, किनष्ठ, younger (youngest), RK, 6.

कुट पर गुर, श्रल्प, small, little, KA, 7<sup>b</sup>.

ঠুদ'ন, पत्नी, f. a wife, PD, 26°, ь, с.

ठे, महत्, great, PD, 5<sup>b</sup>; RK, 29.

कें प, ज्येष्ठ, elder, RK, 5, 20.

कें 5 5, कृते, ind. for, NA, 6. 6.

कें र्रे र्जिट्र प्र, उदान. n. an inspired or emotional speech, LV.A 1348.

केन, महत्, great, BC, 11°.

ਲੋਜ਼ ਸੂਗ, great, BC, p. 113, 45°, 65°; BK, 7°, KP, p. 183. 2. 5, 4. 5, LVA. 6<sup>17</sup>, 9<sup>10</sup>, 10<sup>4</sup>, 11<sup>4</sup>, 6, 13<sup>43</sup>, 14<sup>6</sup>, etc.; UV, 8<sup>4</sup>.

#### <u>8</u>2.

ঠ'না, বিখি, m. a rule, the way or method of doing a thing, KA, 9<sup>4</sup>.

र्के देश, कन्दन, n. shedding of tears, lamenting, a cry, NA, 8<sup>b</sup>. र्केन ज़िल, सन्तोष, m. contentment,

BK. 15<sup>a</sup>.

टॅर्ं, धर्म, m. 1 religion, duty, 2 element of existence, a thing, BC, 20°, 21<sup>d</sup>, 31°, 34°,; BK, 7°, 8°, 9°, 15°, 17°; CS, 1°, 2° 5<sup>d</sup>, 19°, 21°; KP, 3.1, 4.1, 4, 5.1, 7. 1°, 2°, 8°, 8.2, 10.2; LV.C 2°, PD, 19°; MK, 7°, 8°, UV, 9°, 26°.

র্ট্-ম'-ট্র-স্, ঘর্মনা, f. nature, UV, 15<sup>d</sup>.
র্ট্-ম'-র্মাম, सर्वधर्म, m. see র্ট্-ম, KP,
4.3.

#### ãN

र्केश पत्रिन न, (lit. यथाधर्म ), धर्मेण, according to justice, LV.A 623. মৃত্ অধ্য, m. the lip, BK, 17". মঠ ন, ৰাঘ. m, n. a tear, BC, 27°. মঠ ম, a tear, (i) স্থপ্ত, n. LV.A 1448, B13; (ii) बाब्प, BC, m. n. 25°, 65°; BC, 27°, 53°, 55°. राके, (√वद् to say), वदति, says, LV.A 339. মঠম, 1 (pf. of মঠ'ন=অই'ন, √श्रस, √भू, to be), श्रस्ति, is, LV B 1018, 2040. 2 (pf. of 対意・マ (i) त्रा-√गम्, to come; (ii) √स्था, to stand or to remain, (i) त्रागत, come, arrived, LV.A 918 (ii) स्थित, standing or remained, LV.A 331; (iii) व्यवस्थित, remained, LV. A 29. सर्केम, 1 best, (i) उत्तम, BC, 34°; 53b; NA, 2c; (ii) दिन्य, BK,

# মর্ক্র

14°, 28°; (iii) पर, BG, 1°; C5, 11°, 17°; (iv) परम, BC, 42°; (v) वर, BC, 1°, 34°, 42°, 64°; **2** वर, m. a boon, LV.B 17<sup>11</sup>, 18.

মার্ক্রমি 5, adv, best, excessively, 1 অনুন্ন, UV, 4<sup>a</sup>; 2 पर, BG, 1<sup>a</sup>; 3 परम, BC, 42°.

सर्केन 'र्'र्'र्', पर, adv. best, BC, 63°.

মার্কির, স্মর্ভিব, worshipped, BK, 31<sup>b</sup>.

মার্ক্রি, **1** worship, reverence, respect, স্মর্থন, n. LV,A 7<sup>11</sup>; **2** पूजा, f. BC, 3<sup>5</sup>, 58<sup>2</sup>.

মঠি বুঝ, worshipped, 1 স্বৰ্থবন্, BK, 30<sup>a</sup>; 2 महयाञ्चकुः, BC, 58<sup>a</sup>.

মঠিই খ্রীব, यज्ञ, m. a sacrifice, RK, 36.

मर्केर भेज, अर्घ n. a respectful

#### スあに

offering consisting of water, dūrvā grass, and rice, etc. NA, 11°.

८, न्हत, bearing, carrying, BC, 66°.

त्रकर प्र, चृत्, bearing, carring, BC, 65<sup>b</sup>.

८ठ5 प (√वर्ष, to describe), वर्ण्यते, is being described, RK, I.

त्र त्मु ( त्र क्र्न्, √क्रथ्, to say), क्थयिष्यति, will say, NA, 9<sup>d</sup>.

९के, मृत, dead, UV, 74.

८८. तु. death, 1 मरग, n. BC, 15<sup>a</sup>; LV.C 4<sup>s</sup>; 2 मृत्यु, m. BC, 22°, 44°, 52°; PD, 1°; LV.B 16<sup>21</sup>, 17°; UV, 7°.

८के पर ८ मु र, म्रियन्ते, die, UV, 7°.

ন্ট'ন্ম'ট্রীন, (lit. kills,) \* विनि-पातयित, one causes to fall down, destroys, KP, I. I.

# Ĕ·영지

ন্তিন'ন, बन्धन, n. a bond, bondage, UV, 21°.

#### E

है न, जु, ind. a particle having an interrogative force, UV, 21<sup>d</sup>.

है 'सू' प' पिलेज, यथावत, ind. properly, BC, 58°; NA, 2, 15.

हे तुर, यथा, ind. as, PD, 28°.

हे 'हु-८, 1 किम, what, (lit. कथम, how), LV. B 20<sup>16</sup>; 2 कथम, ind, how, KA, 8<sup>b</sup>; MK, 5<sup>d</sup>, 7<sup>c</sup>, 11<sup>d</sup>, 13<sup>d</sup>; NA. 3. 7, 10, 14, 10. 5, 11<sup>d</sup>; 3 \* न, not, BK, 25<sup>d</sup>; 4 यथा, ind, as, BC, 23<sup>c</sup>, 46<sup>a</sup>, 47<sup>a</sup>; BK, 7<sup>c</sup>; CS, 9<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>; NA, 2. 7, 16, 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7. 13, 9. 4, 12. 4; UV, 20<sup>a</sup>.

# हे.क्रम

- ই'শ্বেম'ব্রামানীর, यथासामर्थ्य, adv. according to the ability, KA, 2°.
- है भू , यावत्, ind. as far as, BK, 24<sup>1</sup>; MK, 5°; PD, 7<sup>a</sup>.
- है भूँ । दर्ज न, यानजीन, as long as the life, BK, 24<sup>1</sup>, 25<sup>a</sup>; PD, 18<sup>a</sup>.
- हॅं ने, a lord, master, 1 आर्य, m. NA, 3.7; 2 भत्, m. BC, 6°, 26°, 66°.
- प्रहरा, मञ्ज, beautiful, KA, p. 192.
- ८६८ ८, कोमल, soft, NA, 12. 4.
- ス토제<sup>•</sup>દો, मधुर, sweet, PD, 30°.
- এইনা, 1 ध्वंसिन्, perishing, NA, 5°; 2 নহযনি, vanishes, PD, 29°.
- प्रहेग: हैंज, 1 लोक, m. the people, world, BC. 48<sup>a</sup>, BK, 1<sup>b</sup>, 11<sup>a</sup>; CŚ, 4<sup>a</sup>, 9<sup>d</sup>; LV.A 13<sup>21</sup>, 3<sup>5</sup>, 4<sup>1</sup>; NA, 3<sup>b</sup>; PD, 2<sup>c</sup>; UV, 9<sup>1</sup>, 18<sup>d</sup>, 22<sup>a</sup>; 2 लौकिक, worldly, CŚ, 4<sup>a</sup>.

# **८**हेग्र

- ८६मा हेव य, लोकिक, worldly, Cs,
  - दिहेग हेब दिये प्राप्त, लोकवर्धन, one who increases worldly affairs, UV. 9<sup>a</sup>.
- दिहेग हेत सुमारा, लोक्याला, f. the course of worldly life, KA, 3<sup>a</sup>.
- মেট্র'নাম্রম, নিম্রবন, n. the three worlds, NA, 14<sup>4</sup>.
- ন্ট্ৰ'নাজ্ব ম্র্বনর্ব, n. the three worlds, KA, 4°.
- दिहेग प्र-'द्रमुर, (अव-√सद्, to sink down, fail or come to an end), अवसीदित, PD, 54,
- ৪ইনাম, भय, n. fear, LV, B16<sup>22</sup>.
  PD, 7<sup>6</sup>. **2** ससाध्वस, alarmed, frightened, NA, 13, 12.
- ন্
   ন্যান্য ন্, भयदर्शक, one who sees fear, UV, 10°.

## ८€মাহা

- ন্ট্না্রাম, भय, n. fear, BK, 10<sup>1</sup>; CŚ, 5<sup>b</sup>, 19<sup>b</sup>, ; PD, 1<sup>d</sup>, 7<sup>a</sup>, ; UV, 2<sup>d</sup>.
- ন্ট্না্ম'ন'নিব, স্থন্তব্লিন, not anxious, not frightened, NA, 9, 9.
- 다 (유리 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( ) 다 ( )
- ন্<u>ই</u>ন্ম'নু্ব্, भयद्वर, terrible, CŚ, 18<sup>b</sup>.
- ন্ট্ৰামান্ত্ৰ, অ্মানবন, like one who is not frightened, PD, 7<sup>d</sup>.
- ८६म (प्र-√वृत्. to proceed; प्र-√ विश्, to enter), प्रवर्तन्ते, NBT, 10.44.
- ৭ বিনিন্ধ, desirous of entering, KA. 12<sup>d</sup>.
- ম্ভ্ৰাম, সমূন্ত্তি, f, taking an active part in worldly life, activity, CŚ, 4<sup>b</sup>; NBT, 10. 41.
- ८६मायरपुरायास्य भ्राम,

## ∄श:श्रु

not to be followed, LV.C. 16,7.

८हुन निर्मेत्र होत्, 1 (प्र-√विश्, to enter], प्रविशामि, NA, 3, 14; 2 (प्र-√वृत्, to act), प्रवर्तते, KA, 3'.

है, खामिन्, m. a master, lord, NA, 2.7.

हैं ते 'श्रूष' हैं, भर्तु दारिका, f. the daughter of the lord, NA, 13. 2.

हैं<sup>₹</sup>, अनुवर्तिन्, one who follows, BC. 3°.

ইশ সমূৰ, স্মন্ত্ৰ, corresponding, equal, PD, 15°.

हें N'A, अनन्तर, n. after, or immediately after, PD, 10a, b.

ইন' মুর্বাম, अनुरूप, corresponding, equal, NA. 13. 18.

ĒN अपिया गरी, अनुशंस, m. praise, i e. that which is commendable, profit, merit, BC, 12<sup>b</sup>.

ই্ম'ম্ 'নম্ব, 1 স্থারিছ, instructed,

# हुश.श्

KA, 3<sup>a</sup>; **2** श्राज्ञापित, ordered, NA, 7. 15.

ইম মু নুষ্ণ ন, স্থায়া, f. (lit. স্বারা f.), an order, NA, 7. 10.

हें N' 정' 독 신제' य , अतुमान , n. inference, NB, 3.1, 17.1, 23.1, 25.1.

है रा रा प्राप्त प्राप्त अनुमेय, क्रान्तेय which is to be inferred, NB, 25. 1, 27. 1.

हें सुर्त्र प्रत्य अनुगामिन्, ह follower, following, UV, 26¹.

हेश सु तज्ञहरू य र जु, अनुसर्तव्य, that which is to be followed, RK, 32.

हेश शु पहें पड़श, सानुकोश, kind, BC, 41°.

ইংম শ্ব্র শ্বর্থান্ত, fit to be favoured, BK, 25<sup>b</sup>.

हेरा शुप्त हुए प्र, अनुप्रह, a favour. NA, 2. 14.

## 口美子口

हें स' सु'दि⊂रा, \*अनुगच्छत्, pr. pl. (lit. श्रनुगत), following, BC, 5°.

हें अ'रु'प्रे'ॸ८, अनुमोदनी, approving, causing pleasure, LV,B 1815.

ট্রি ন, রুলক, m. a small tree, NA, 10. 6,

र्नोई5, to say, denote, 1 ( श्राभ-√ धा ), (i) श्राभधीयते, NBT. 10. 61; (ii) श्राभिहित, said, NA, 14, 2 (√

ब्र), ब्रूयात्, PD, 3<sup>b</sup> ; **3** (√वच् ),

(i) उक्क, said. NA, 12. 10; (ii) उक्का BC, 11<sup>a</sup>; (iii) उच्यते, NBT, 2.9.

प्रोहें ५, 1 (श्रिभि-√लप्, to talk, to say), श्रिभिलाप, m. an, expression, NB, 5. 1; 2 (√भण् to say), भणामि; NA, 6. 6; 3 (√वच् to say), उच्यमान, NBT, 9. 3.

पहिंद पार्थेव, उक्क, said, NBT, 8.4.

## यहर्ग

মেই মেন বু, 1 भिषाष्यामि, I shall say; 2 वक्तव्य, to be said, CŚ, 8<sup>b</sup>.

पोंहें पुंदि (√शंस्, to say), शंसति, KA, 6°.

3

3, पूर्ण, full, BK, 16°.

3 रें, सीन, m, a fish, RK, 21d.

<sup>9</sup>5, (√श्रु, to hear,) श्रूयते, NBT, 10.53.

35, 1, 1 अवरा, n. hearing, NBT, 10. 33; 2 अ युत्ते, NBT, 11. 18; 3 ओत्, one who hears, NBT, 10. 32, 50.

3ব্মনা3 মানী, প্রবন্দনা:, of the two ears, NBT, 11. 22.

#### 321

9ব্'ন' ন্, প্লানূ, one who hears, NA, 2. 11.

গুর্'ন্ম'ট্রীন্, স্থাকর্যায়নিন, (they) are listening, NA, 11. 5, 12<sup>d</sup>.

সুসার্মার, afflicted, pained, LV, B16<sup>b</sup>.

সুমাম, 1 হান, m, falling. CŚ, 17°;

2 नाश, m, destruction, BC, 15a;

3 निर्, without, BC, 52°

भुष्ठाश्चा, 1 (√नश्, to be lost, disappear), नश्यति, KA, 5<sup>d</sup>; 2 निधन, m, n. destruction, death, BC, 52<sup>d</sup>.

সম্প্রিইনি, অনুসৰব, pr. pl. feeling, NA, 5. 2.

নুম্ম মু' মুঁহ'ব্ হুম্ স্বন্ধু স্বন্ধু নাম্, let (it) be felt, NA, 5. 4.

3ম (3মম, √ खप्, to sleep, lie

## ই'ম

down, imp. 3, n. a bed), स्वपन्ति, (they sleep), LV, A11<sup>10</sup>, ते, 1 the sun, (i) अर्क, m. C5, 22°; (ii) आदिल, m. BC, 13°; (iii) दिन-कर, m. LV.A 13<sup>25</sup>; RK, P. 119; (iv) सूर्य, m. LV. B6<sup>4</sup>, 7<sup>1</sup>; 2 दिवस, n. m, the day, NA, 7. 13.

9 পুর হ্মান, षड्विंश, twentysixth, LV. C, p. 131.

35, exactly, certainly, only, indeed, 1 gq, ind, BC, 3b, etc.; BG, 5c; BK, 4b, etc; CS, 2b, etc; KA, 3c, etc.; LV. C2<sup>24</sup>, etc.; NA, 3. 5, etc.; NB, 18. 1, etc; NBT, 4. 6, etc.; PD, 2d, etc.; 2 fg, ind, BK, 22<sup>a</sup>; PD, 14d.

र्हे ५ फ़्र, ind. (see है ५), BC, 22ª,

# के यर

23<sup>d</sup>; KA, 11<sup>b</sup>; NA, 7, 16; NB, 29, 1.

हैं , त्रहन् , n. a day, BK, 3°.

त्रेत हो, वासर, m. n. a day, BK, 2d.

तृत्र, अल्प, not many, little, PD,

3 र र र , काञ्चुकीय, m. a chamberlain, LV, B 5<sup>10</sup>, 6<sup>2</sup>, 7<sup>1</sup>.

3 प, 1 आसन, near, NA, 9.2; 2 सनिधान, n, proximity, vicinity, NB, 13.1.

ট্ট সম, ব্ৰ-, a prefix, ind. meaning near, etc.

ন্ট বন মার্মিন, उपयुक्त, consumed, useful, NA, 7.13.

3 प्र- प्रमुत, 1 (उप-√दिश् to instruct), उपदिश्यते, MK, 8°; 2 उपदेश m, instruction, PD, 27°,

हैं पर पङ्गेत प्र, उपसेविन्, serving NA, 2. 4.

# केंचर

- টু'ন্ ইুর্, ভদदेश, m. instruction, BK, 17<sup>a</sup>.
- ণ্ট নিম্নাবৃষ্ণান, স্থানদমন্থিন, standing near, NA, 7. 2.
- है 'बर' सर्कें क' बा, (ब्रव-√लोक्, to see, look at), ब्रवलोकयांव, NA, 10. 1.
- ? प्रेन्स्स्रिं भी प्रि, उपशोभित, decorated, NA, 9. 7.
- त्रे पर प्रहार क्या (प्रहार is pf. of प्रहार प्रमाण प्रम प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
- है 'न्यू 'भेज (उपा-√नी, to lead near), उपानयेय, BC. 30°.
- 3 पर भेज प उपादान, n, holding, attachment, clinging to existence, LV, C424.
- 🛊 है न प, ज्यथा, f. pain, BK 3d.

## 32.51.21

টুম ( টু) and ম ) ত্ত্ম-, a prefix,
(see টু:মম), BC, 67<sup>b</sup>,

१९८१ हैं ने इसदेश, BK, 8°.

3र अर्केन ( उप- $\sqrt{\pi \eta}$ , to look at. observe), उपल<del>द</del>्य, gd., KA,  $2^b$ .

हैं र है, उपशम, m, cessation, MK, p. 176.

ট্র-মিনা্ম, समीप, n. near, BC, 60°. ট্রমান, दोष, m. a falt, defect,

ক্টির'ম্ম'র্মুর্, বুজ্ফুর, n. misdeed, UV. 17º.

KP. 1. 3.

ঈ্শ'নাম শ্ব্রুম, दुष्प्रयुक्त, wrongly, used, KA, 6°.

র্বি-উনা ( র্বান, √প্ল, to hear, imp. র্বি, ) প্র্যাদ let it be heard, BC, 51<sup>d</sup>.

ৰ্ব নিমে, क्रेश, m. misery, trouble,

# माने दः स्मा

passions, BK, 1<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>b</sup>; KP, 1. 1, 3, 2. 1, 3.

মাই মিনা, মুন্ন, sleeping, asleep, BC, 2<sup>a</sup>.

पाउँ भी, both, two 1 (i) उस, LV. A 13<sup>2</sup>; NA, 13. 14; (ii) उसय, C.S. 10<sup>d</sup>, 21<sup>d</sup>; (iii) ह्रय, KA, 10. 2; (iv) ह्रि, KP, 8. 2, 9. 4; LV. A 13<sup>10</sup>; MK, 1<sup>b</sup>; NB, 2. 1; PD, 2<sup>a</sup>; 2 ह्रितीय, second, KP, 8. 1, 9. 1, 10. 1.

শা 3 মাশা, 1 ভময়, both, CS, 10<sup>a</sup>;
2 ( द्वि, two), \*ইঘা two-fold;
UV, 16<sup>a</sup>.

না ক্রমান স্থান, দ্বিদ, m., an elephant, BC, 26°; BK, 19°.

मार्डेश'य, द्वितीय, second, BC, 32°.

माहेश'य' हो द्र'य, ऋद्वितीय, without the second, C.S. 18°.

मार्डेश यें, द्वि, two, LV. C 13, 218.

#### মন্তম্ম

মাই মান্যা, দ্লি, two, LV. A14<sup>17</sup>.
মাই ক, 1 স্থান্য, m, a companion of king, minister NA, 7. 3;
2 ৰান্যৰ, a friend, BC.

2<sup>b</sup>; BK, 2<sup>b</sup>, 11<sup>b</sup>; 3 a relative,

(i) बन्धु, m. BC, 35°, BG, 1°;

(ii) खजन, m. BG, 2ª.

শান্তবাসক্ষা, \*सजन (for सखजन), with men (lit. with kinsmen), LV. B 12<sup>22</sup>.

শাক্তিব, कुटुम्ब (-लच्चग्ण) n. a kinsman, NA, 3. 8.

ম্পূর্ণ, মিরিপ্লুন্ম, gd. having promised, LV, A 310.

মাণুব্'ম্ম'ট্ৰ, প্লাবল্ম, to be heard, PD, 19°.

মান্তব থিছি, প্লাবন্ধী, f. a city of that name, BK, 11<sup>a</sup>.

राउँ, सम, equal, PD, 1ª, b, c, d.

মানুকা, equal, 1 तुल्य, PD, 21°; 2 सम, PD, 1°; UV, 6°.

## মন্ট্র'ন

মান্ত ন, संवाहन, n. shampooing, মান্ত্ৰ, n. (lit. a speech gentle rubbing, NA, 6<sup>b</sup>. which is agreeable) poetry

মন্ট্রি উন, স্থানাধাবনর্রা, f. worshipping, paying respect, NA, 12.5.

क्रै<sup>८'दा</sup>, जरत, old, NA, 10°.

👼 5, प्राप्ति, f. attainment, UV, 11 b.

ক্ত্রিনি, বুর্নান, difficult to get. BC, 20<sup>4</sup>.

ক্ট্রিমেন বৃশ্বি, दुर्लभ, difficult to get, BC, 7<sup>4</sup>.

कें, प्र, (√लभ, to get), लभते, LV. C419.

हैं 7 ते न, संजभ, easy to get, NA, 13. 12.

মুর্ব, 1 प्रिय, agreeable, pleasant, PD, 3<sup>b</sup>; 2 मधुर, sweet, PD, 3<sup>d</sup>.

ষ্কুর'মুমান, यशस्, n. fame, BC, 34<sup>b</sup>.

## 33N.2

भुत प्राच्य, n. (lit. a speech which is agreeable), poetry, p. 192; BC, p. 113; KA, 2<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>c</sup>.

ষ্ট্রপুর নি ক্রি, ক্রি, m. a poet, NA, 3<sup>a</sup>.

হুব উ ন শ্র'ব, কাকলা, f. a low and sweet tone, NA. 12. 5.

ৡবি'ম, कीतिं, f., fame, glory, UV. 114.

अूत प्रति केंग, मधुरप्रलापिन, one who speaks sweetly, LV. B14°.

জুব নাম স্থা, प्रियवादिन, speaking kind or pleasing words, PD, 24<sup>b</sup>.

हैं|ठा, (√मन्, to think). मन्ये, NA, 11.2.

र्भुंग, इति, a particle used to report words spoken or supposed to be spoken, CS, 20°.

# য়ৢয়৽ৢৢৢয়য়য়

শ্লুম টু থিমান, (lit. अमन्यत, thought), 1 \* अभूत, was, LV. B1°; 2 इति, (see the preceding word), CŚ, 13°.

মুস'বু'বামামা'ব্ম, বিভিন্ন, gd. having thought, NA, 6. 3.

মুন বৃষ্ণ, चिन्तयित्वा gd, having thought, LV. B214.

ষ্ট্রীনা্ডাম, স্থাবিয়ুত্ত, impure, RK, 31.

हैं , हदय, n. the mind, heart, BC, 6<sup>b</sup>, 27°.

ষ্ট্রী ম ই, 1 কচন্দ্র, kind, BC, 41<sup>b</sup>; 2 কচন্দ্রা, f, kindness, BK, 12<sup>a</sup>.

क्रीटा हे खून प, कारुणिक, kind, NA,

र्हें देरें, सार, m. the essence, BC,

ষ্ট্রী হৈ তিব, गर्मित, filled with, NA, 9.8.

## 5'स'य

(lit. अमन्यत, क्रीट पहिन्त प्राप्त प्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्

ষ্ট্ৰীমান, স্মন্ত্ৰালি, m. the hallow of the hands joined together, BK, 23°.

지義方, 泰智, f. a talk, speech, CŚ, 4°.

पङ्गेत प्राप्त , सपर्या, f, veneration, worship, NA, 11<sup>d</sup>.

বাষ্ট্রাক নাব্যা, उपवास, fasting, NA, 13.7.

## 5

5 लाल, तमाल, m. a kind of tree, dark-barked but white-blossomed, Xanthochymus pictorius, NA, 12, 14.

नैट टे दहेंन, समाधि, m. intense

# 3E'AE'S

contemplation, profound meditation, LV. C 2<sup>44</sup>, 7<sup>17</sup>.

हैद त्रेहेंन, समाधि, m. profound meditation, UV, 13⁴.

5, निपात, a ptcl., see p. 222. PD, 2<sup>a</sup>; etc.

শাস্ত্ৰ ক্ষা, ( নাই্ড্ য়, √ दा, to give, pf. নাই্ড্ or নাই্ড্, fut. নাই্ড্, imp. নাই্ড্ or নাই্ড্), gd. दस्वा, having given, NA, 11. 6, 13. 1.

শ্5ম, দিল, ind. a ptcl. expressing 'verily', 'indeed', 'assuredly', 'so reported', BC, 52b.

माँहें ह्यमा, मोह, m. delusion, ignorance, CŚ, 16°.

मिर्हेट, (pf. पर्ट, fut. मिर्ट, imp.

ब्रिंद ), उत्सर्ग, m. giving up, offering, RA, 36.

# न५८:श्रे

महिंद्र में, दातृ, m. a doner, PD, 9<sup>4</sup>. महिंद्र में भीरा, लागानज्ञ, one who does not know how to let go, RK, 15.

নার্নি, (√दा, to give, deliver, pf. নার্নি, or নার্নি, fut. নার্নি, imp, নার্নি, or নার্নি,), दत्त, given, RK, 26.

মূর্তিই, 1 चिन्नेप, threw, scattered, BC, 57<sup>d</sup>. 2 कीर्या, scattered, BK, 23<sup>b</sup>.

मॉर्5 में प्रेपण, n, throwing, LV. A 7°.

ম্ব্ৰ (pf. of ম্ব্ৰিমে, see above), ব্ল, given, NA, 11.5.

ন্দ্ৰ ক্ষ্যিম নূ, বিদ্যু, to be over looked, KA, 7°.

ন্দ্ৰ, ন্থা gd. having given up, NA, 4<sup>b</sup>.

#### 755.7

ব5 ন, लक, given up, NA, 6°.

ন্দ্ৰেন 'মূন, तलाज, gave up, Bk, 22°.

ন্দ (pf. of এইন্স'ম, to cast, throw] \* भवेत् (lit. আদ্বিম, caused, effected), LV. B 1517.

ন্<u>চ্</u> ্ৰ্ জ, স্ম্म্য, gd. having saluted BC, 14<sup>b</sup>.

5, a horse, 1 ग्रश्व, m. BC, 3<sup>a</sup>, 11°, 30°, 64<sup>a</sup>; RK 11, 34, 36; **2** वाजिन्. BC, 4°; **3** हय, BC, 67°; LV. B 22<sup>10</sup>.

5°35, স্থাধ্বনা, the state of a horse, BC, 55°.

<sup>5</sup>म, निख, eternal, KP, 8. 1.

5<sup>41</sup>, 5, adv. always, 1 नित्य, CS, 11<sup>d</sup>, NA, 10<sup>d</sup>; 2 नित्यकाल, LV. B 15<sup>7</sup>; 3 सतत, BC, 41<sup>a</sup>; 4 सद LV. B 14<sup>19</sup>; 5 सदा, PD, 3<sup>b</sup>; UV, 7<sup>d</sup>.

# र्हेग

5শাম, निख eternəl, BC, 41<sup>b</sup>; KP, 5. 1, 6. 3, 7. 1,2.
কুনা মেবুম, অংগাপ্তর, not eternal, MK, h. 176.

5 শাম, 1 স্বন্ধ, m. a mark, BC, 54<sup>a</sup>; 2 লিজ, n. the inveriable mark which proves the existence of anything in an object (i.e. hetu), NB, 25, 2, 27, 1.

हेन उँ ८ दिन्ने भारत दिन्न , प्रतीख-समुत्पाद, m. the Law of Dependent Origination in Buddhism; MK, p. 176.

र्हे न प्रोप, (the shortened form of the above), प्रतोत्यसमुत्पाद, m. the Law of Dependent Origination, RK, 33.

है ব ন এব ন, অনাগ্রন, unsupported, KP, 8. 2.

र्हेंग, (√तर्क, to think), तर्कयामि, NA, 7.3.

# हेंगाः

र्हेग रा, 1 कल्पना, f. creating in mind, imagination, CS, 15<sup>d</sup>; NB, 5. l. 2 प्रबोध, m. opening, blowing, BK, 20°; 3 सङ्कल्प, m. definite determination. LV.C2<sup>32</sup>; 4 तर्कयामि, I think, NA, 12. 5.

र्हेना प्रत्र जु, (हेना प्र, नि-√रूप् to examine, search, ascertion), NA. 8.3.

ई मा रा, 1 (vb. ग्रव-√गम् to understand), ग्रवगच्छामि, NA, 13 25;
2 apprehension, knowledge, understanding, (i) प्रतीति, f. 19. 1; (ii) प्रत्यय, m. 5. 1.

ইশা্মান্ট্রি, স্থাব্দান, n. a great or glorious act, BK, p. 137.

5ँग[N° प, apprehension, understanding, knowledge, 1 ज्ञान, n. UV, 6<sup>d</sup>; 2 प्रतीति, f. NB, 21, 1; 3 प्रेचा, f. NBT, 5, 4.

## শ্ব-ম-ত্র

हें माङ्ग पार्टा প্রাক্তর, wise, NBT, 10. 8, 12. 3.

ইনাম বিনা (imp. of ইনাম or ইনাম ন, নি-√ছদু to examine, search, know), নিভ্দুর, NA, 7. 14.

ड़े, subst, 1 दृष्टि, f. a view, UV, 9°, 2 vb. (प्र-√ईच्, to see, look), प्रेच्लाबहे, NA, 13. 9,

चु भें, इष्ट्, one who sees, CŚ, 7ª, b.

हैंन, हिंह, f. seeing, a view, CŚ, 17<sup>b</sup>

हैं पी, 1 seeing, a view, (i) दर्शन, NA, 13, 11; (ii) दृष्टि, f. CS, 17<sup>d</sup>, 18<sup>b</sup>; LV, C2<sup>30</sup>, 7<sup>13</sup>; 2 हश्, f. the eye, NA, 2<sup>b</sup>.

ਬ੍ਰੇ-ਸ-ਰੂ (see above, ਰੂ fut. of ਰੁੰਨ੍-ਸ, ) प्रेज्ञावहे, NA, 12. 8.

#### রু.ব৴

골 지수, inf. 로딩대, to see, NA, 를 될지 기, 리티코 m., a tiger, RK 21b. 12. 13.

हैं हैं , like, as. 1 इब, NA, 11.5; 2 सहश, BK, 27<sup>1</sup>.

মু মুকা, হন্ত, seen CŚ, 17°.

इंट, 1 अनुसारेगा, according to, RA, 30; 2 इन, like, NA, 10<sup>h</sup>; PD, 22°, 29°; 3 एवम्, thus, LV. A 39; 4 यथा, as, CS, 12b; UV, 12°, 20°.

ই্র্ (imp. of স্থ'ব, to √ হয়্, to look, see), 1 अपेच्न (for अपेचा), consideration (The Tib form is to be construed with some difficulty); 2 पश्य, KA, 5<sup>d</sup>. NA, 1<sup>b</sup>.

ब्रिंग वैन (imp. of व्राप to look, see above), 1 पश्य, NA, 6. 9.6; 2 प्रेचस्व, NA, 7. 18, 9. 6, 13. 6.

भूज, श्रासन, n. a seat, LV. A 33. 46. 846. 1350.

ষ্ণা<sup>\*</sup>উ০, ঘন, thick, NA, 9. 7.

है, a conjunctive ptcl. see है PD, 9°, 19b. etc.

भूद, कर्च, n. above, in the upper region, CS, 22°.

श्रेंम, (श्रेंमपा, √दा to give; pf. and fut. पर्देर ), 1 दत्त, NA. 7°; 2 दीयते, PD, 15°.

ষ্ট্≺ব, 1 vb. (√ৱা, to give), (i) ददते, NA, 11°; 2 (i) दायिन, one who gives, BC, 26<sup>b</sup>; (ii) -प्रद, one who gives, BK, 16°.

भूर ज, दायाद, an heir, BC, 19°, 20b.

र्धेट, (for र्धेट'य), श्र्न्य,

# ब्रेट हैं

1 empty, NA, 14<sup>b</sup>; 2 सहस्र, n. thousand, PD; 19<sup>b</sup>.

্ট্রিন, সুন্যবন, ind. like the void CS, 3<sup>b</sup>্ত

चेंद्र भूज, सहस्रवत्, possessing a thousand, NA, 14<sup>a</sup>.

र्चे दिन, devoid of, PD, 16".

ষ্ট্রিম ক্ট্রীন্, সুন্থেরা, f, voidness, BK, 18°; CŚ, 7<sup>4</sup>, 8<sup>a</sup>.

र्षेट युना, सहस्र, n. a thousand, RK, 36.

ইনি মীন, স্বয়ন্য, not void, Cs, 3°.

ষ্ট্ৰ ( ষ্ট্ৰ'ম, to show, indicate, display, to teach. instruct, pf. and fut, निष्टुन), 1 दशयति, NA, 13.7; 2 निवेदयामि, NA, 9.2.

र्हेन प, see above, 1 दर्शयत, BK, 18<sup>a</sup>; 2 प्रदर्शन NBT, 12. 1.

## বইনাথা-থথা

ब्रिंग री, ब्युत्पादक, one who makes one proficient in science, NBT, 11. 2.

ইবিহা, 1 बल, n. strength, PD, 6<sup>b</sup>:

2 बलात्कार, m. violence, BC,
29<sup>c</sup>; 3 विक्रम, m. power, BC,
5<sup>c</sup>.

ইবিম ব্যাহ্র যা, बलोपेत, endowed with strength, LV. B 2112.

ইনিম থ্রন, बलवत, strong, Cś, 19<sup>4</sup>, PD, 6<sup>a</sup>, °.

ন্দী'ম, परीचा, f. examination, investigation, NBT, 5, 5,

ন্দ্ৰাম ব্য (ইনান to consider, examine, search, pf. ন্দ্ৰাম , imp, ইনা or ইনাম), gd. having investigated or ascertained; 1 স্থানিক্য, NBT, 10.9; 2 নিক্ষা, NA, 7, 23.

#### 759

- ন্ট্ৰ, 1 হত, strong, RK, 12; 2 ঘূৱ, firmly held, BC, 65<sup>b</sup>.
- ন্ট্র'ম, 1 হর, firm, PD, 29<sup>4</sup>; 2 धीर, resolute, wise, BC, 56°, 59<sup>4</sup>; UV, 21°; 3 ঘূরি, f. firmness, resolution, BC, 42°.
- ন্ট্মে'ৰুন্থ'ম, -রবা, f. devoted, BC, 33°.
- निहें (pf. and fut. of हैं के प to hold, lean on, imp. हैं के), प्रतीख, gd. depending, MK, 5°.
- স্ট্র বৃথ (see above), 1 স্থাপ্নিন্দ, gd. having recourse to, RK, 32; 2 সাম্ম, gd. having got, CŚ, 14<sup>a</sup>.
- निहेन हैं, (lit. ब्राश्रयेत one should resort to), \* संवसेत् one should live together, UV, 9<sup>b</sup>.
- पहें प्रिं, सेवेत, one should practise, UV, 9°.

#### 건화되.건

- यह पर नु, (यह प fut. of हिप्प √ह्रा ; नु fut. of नुर्प, √क्), पश्यावः, MA, 13. 13.
- न्यु विद, द्रष्टुकाम, desirous of seeing, LV, A 915.
- বন্ধ্যাম বিষ্ট্রার, জার, born, LV.A 9<sup>13</sup>.
- प्रश्नि, 1 \* कृत, done, made, LV, B22°; 2 हष्ट, seen, NA, 2°; 3 पश्यतः, ÑA, 13. 14; 4 समी द्य, gd. having seen, BG 1°.
- प्रशिक्ष, अवलोक्य (lit. अवलोकिते), gd. having seen, LV.A 135.
- মন্থ ক্ম, having seen, 1 অবলাক্য, NA, 3.2; 2 বিলাক্য, NA, 7.17, 21.
- पञ्जाप, प्रेचते, one looks, LV.B

## 지털이

নিষ্ট্র (pf. and fut. of ই্র্নিন, to show, display; to teach, explain), 1 আর্ম, ordered, NA.
7. 11; 2 उच्यते, NBT, 2.9, 6.9;
3 कथ्यते CŚ, 10<sup>b</sup>; 4 दर्शयति, NBT, 10.16; 5 दर्शित, shown, BC, 5<sup>d</sup>, 55<sup>b</sup>; 6 देशना, f. teaching, CŚ, 4<sup>a</sup>; 7 व्युत्पाद्यते, being explained, NB, 1.2; NBT, 10.22.

নমুব নিউম, शास्त्र, n. a religious or scientific book, KA, 2<sup>a</sup>.

নমূর নেউমি মী এ বিশান, স্থায়ের, one who does not understand a śāstra, KA, 8<sup>a</sup>.

নমুন নু নী ন্ম, স্থানিব্যনি, that which cannot be pointed out, KP, 8. 2.

নষ্ট্র ন, 1 শ্রমিঘান, n. a statement, saying, NBT, 9.9; 2 उक्त, said, NBT, 9.10; 3 कथन, n. saying, statement, NBT, 8.12; 4 दर्शयत्, showing, NBT, 6, 5;

# নই্

5 दर्शित, shown, NBT, 12, 21; 6 देशयामास, one taught, MK, p. 176; 7 प्रतिपत्ति, f. ascertainment, knowledge. NBT, 5.8, 7. 15; 8 प्रतिपादन, n. setting forth, NBT, 4. 5, 9, 27; 9 व्युत्पादन, n, explaning, NBT, 9.31, 10.37, 11. 24, 12. 10.

पश्च प्राची प्राची व्युत्पादियतव्य, to be explained, NBT, 9, 19.

মন্থী নাত্ৰী, আগ্ৰমণৰ, n. a hermitage, NA, 8.2.

নিষ্ট্ৰ, স্থানাधयन्ती, f. worshipping, NA, 13.7.

निष्ट्रेंज प (√सेव्, to attend, serve), सेन्यते. BC, 10°.

নম্বী, सेव्य, to be attended, NA, 84.

निर्देर, प्रशंसा, f. praise, UV, 20°.

पर्देर्पर मु (lit. प्रशस्य, praise-

## 9.22

worthy), \* प्रशंसित. praised, UV, 19b.

#### 9

মিন্দ, ind, different, BC, 43ª.

र् ५५ र्नेन होन, अनानार्थ, having not a different thing, MK, p. 176.

भ ५ ५ भ ते, m. difference, NB, 13. 8.

ম'ন, স্থানন, m. end, RK, 33.

গ্রনা হীন, বুর, distant, PD, 4d.

ब्रह्में अन्त, wearied, tired, pained, BC, 32°.

र्ष्ट्र (उप-√पद्, to be reasonable), उपपद्यते, MK, 10<sup>a</sup>.

সুন্থ, ভদাৰ, m. means, KP, 1.1; TBT, 9. 32, 12. 17, 26.

ঘুমান তিন্, सर्व, all, BG. । চ ; BK, । ঘুমান্ত্র, ক্লমিনুয, gd. having over-11<sup>b</sup>, 25<sup>b</sup>; CŚ, 10<sup>c</sup>, 14<sup>a</sup>; LV.A powered, LV.B10<sup>14</sup>.

#### व्या. यट

13<sup>31</sup>, B 4<sup>4</sup>, 13<sup>18</sup>, 20<sup>8</sup>; NA, 7.7; NB, 1. 1, 10.1; NBT, 7.9, 8. 9, 10, 40; PD, 5<sup>b</sup>, 19<sup>a</sup>; UV, 4<sup>b</sup>.°. প্রধ্য তের্'র্শুম্, सर्वश्रक्षा, f. all white, KA, 1b.

ঘ্রম্মান্তর্মান্ত্রিবান, सर्वज्ञ, omniscient, NA, 0. 2, p. 33.

প্রমধাত্তর মাট্রিকামান্ট্রির, सर्वज्ञता, omniscience, KP, 2. 1.

প্রমান ত্র ব্যা, सर्वथा, ind. in every way, BC, 6ª.

되자, 1 共新, free, LV.BI6<sup>26</sup>; 2 मोन्न, m. emancipation, liberation, BC, 17b.

र्र्, मोत्त, salvation, m. C.S., 2º, 16<sup>d</sup>; PD, 14°.

धर नुर, प्रमोत्त, m. freedom, liberation, LV, B1814.

## রঅ.খ্র

ম্ম'ন, ভাষা, f. shade, LV.B95.

ম্মান, স্থান্তলি, m. the open hands placed side by side and slightly hollowed, BC, 25<sup>4</sup>; LV. A3<sup>18</sup>, 13<sup>52</sup>.

য়ন মান, কুরাজনি, one who has joined the hollowed palms (in reverence), BK, 24°.

भैगाश पा, a drop, **1** विन्दु, m. NB, p. 154; 22. 1; NBT, p, 160; **2** शीकर, m. NA, 7. 19.

ষুদাৰ্ম, हृदय, n. the mind, heart, NA. 3. 9.

र्ज्ज, शक्य, capable of being effected, under the control of, PD, 13°.

शुनि'प, मुनि, m. a sage, BC, 38°; BK, 11°; CŚ, 2°; NA, 2°,9°, 10.

श्रे केंब, संशय, m. doubt, NBT, 10, 55.

#### वेंग

श्रे के का जाता, 1 सन्दिग्ध, doubtful, NA, 10. 4; 2 सन्देह, m. doubt, CŚ, 1'.

ম্ন ম, यान, n. a vehicle, KP, p,

र्श्रिम द्राप्त, नेतृ, a leader, RK.34.

র্থনা'ম, স্থাবি, m. beginning, CŚ,

र्शेन् हार्य, सज्जमाना, f. sticking, BC, 39°.

র্মি, অज्यताम्, imp. let it be given up, BC, 43<sup>h</sup>, 51°.

वित प, निर्गत, come out, RK, 21d.

খ্বি, 1 \*ক্সন্বানি, follows, UV, 26°; 2 সাম, attained, BK, 1°; BK, 33°; 3 সামে, to be attained, attainable, BK, 13°, 24°; 4 লমন attains, receives, PD, 20°; UV, 11° (°न्ते).

#### ब्रुश.रा

र्शेन मुन, 1 अवाप्त, attained, BK, 10°; 2 याति. goes, CŚ, 17d. र्शेन हैं जिप्ता आप्रोति, attains, UV, 11. র্থিন'ম, লব্ম, attained, BK, 20°. र्वेर पर द्यार, 1 अधिगच्छति, gets, UV, 13<sup>d</sup>; 2 \* एधते. becomes happy (lit, आप्रोति, attains), UV. 4<sup>d</sup>. র্মি, 1 প্রুর, heard, NA, 2. 11; 2 श्रु गित्व (in the sense of श्रुत्वा). gd. having heard, LV.B163. র্থ্যান্য বৃষ্ণ , ধ্রুলা, gd. having heard, BC, 25<sup>a</sup>; BK, 14<sup>b</sup>. ইম'ব্ম, gd. having heard, 1 त्राकर्य, NA, 13.8; 2 श्रुत्वा, BC, 29°, 53°; LV. B18°; PD, 19°,

र्चेश य, श्राकर्णना, f. hearing, NA,

has not studied much, KP, 3.1.

10d.

#### প্রথম্ম

মহান, m. an extremity, BC, 46<sup>d</sup>; CŚ, 12<sup>a</sup>; KP, 8, 1,2, 9. 1, 2; 10.1; LV.C12; 2 पर्यन्त. m. circuit, circumference, NA. 11.1.

মহন ব্যা कृत्स्न, all, KA, 4°,

মগ্র, ন্লী মে ব্রেদ্র, <sub>গ্রার্ক্র, four-</sub> fold, (lit. चतुरन्ताधिपति, the lord of the four ends i, e. of the earth), LV. A1424.

저되자 (loc. of 저되지 ), 쾨르큐, at the border, BK, 2".

মহীম, तल, n. surface, level, NA, 12. 4,

ম্বু, power, 1 प्रभाव, m. BK, 27°; 2 बल, n. LV. B20<sup>35</sup>; 3 शक्ति, f, LV. B1611; RK, 30.

(प्र-√भ, to be able), प्रभवति, BK, 1d.

र्चेश पानुपान, अल्पश्रुत, one who राष्ट्रुव प, स- (in the sense of समान), equal, NB, 28. 1,

## মঘুব

মন্ত্ৰ শ্ৰুনাম, শ্ৰমিমুন্ত, turned towards, friendly disposed, BC, 9<sup>b</sup>.

মর্মী, विशाल, high, lofty, great, PD, 22<sup>b</sup>.

মই ইম, 1 ह्यां, m. n. the heaven, BC, 15°; BK, 27°; CŚ, 17°; NA, 14°; 2 दिव्य, divine, NA, 2°.

र्सार्च (रार्चेट न, √हरा, to see), 1 दर्शन, n. seeing, PD, 3°; 2 हरयन्ते, NA, 10; 3 हप्ट, seen, CŚ. 3°, 11°, 19°; NA, 2, 12; 4 विलोक्य, gd. having seen, BK, 22°.

মার্থিন শ্রী, 1 স্থারান্ত্রীর, saw, LV. B5<sup>6</sup>; 2 हण्ड्या, gd. having seen, LV, A14<sup>10</sup>,

মর্মির্ম, 1 ব্যিবোর, owing to the state of one who sees, BC, 37<sup>4</sup>; 2 হুদুা, gd. having seen.

#### マガム・ゴ

LV. A13<sup>33</sup>, 14<sup>44</sup>, B 5<sup>7</sup>, 11<sup>10</sup> ( दृष्ट ); NA, 13, 12; **3** विलोक्य, gd. having seen, NA. 3, 4.

মর্থিনি, **1** दर्शन, n. seeing, BK, 22°; LV. A8<sup>12</sup>; **2** হচ্ফ্রা, LV. A14<sup>47</sup>.

মার্থিনেন, রুদ্ধুদা, inf. to see, LV. A3<sup>36</sup>.

सर्चित्र मुत्र, saw, **1** त्रप्रयत्, BK, 16<sup>d</sup>; **2** ददर्श, BK, 15<sup>d</sup>,

মার্লিনিম্ম, হচ্ফুা, gd. having seen, (lit. दर्शनेन, by seeing), BG, 2<sup>a</sup>. মার্লিনি, হছ, seen, CŚ, 12<sup>a</sup>.

त्र्राप्याप्त, उपपद्यते, becomes reasonable, MK, 9°.

ন্থন ক্রিম্মুদ্য যে, কুরান্ত, trained in the science of arms or missiles, LV. B21s.

ন্থন'ন, युद्ध, n, war, BG, 5d.

### पर्वेट्य.त

त्रुद्राच (त्रुद्राच, √पा, to drink, pf. न्रुद्रा and त्रुद्रा), पान, n. drinking, PD, 27°.

ব্র্যান, অবামি, f. obtaining, NA, 2<sup>a</sup>.

ব্রিমান, প্রামি, f. obtaining, NA, 3°.

ন্<u>র্</u> ম, प्रकीर्ग, scattered, NC. 7. 19.

प्रश्निंद (प्रश्निंद्र प्रमृ, to scatter, pf. पर्नेद्र, fut. पर्निंद्र, imp. प्रश्निंद्र), किरत, scattering, NA, 11°.

#### 5

5, इदानीम्, ind. now, LV.B20<sup>15</sup>; NA, 3.8, 13; RK, 26.

う行う、 1 ऋच, ind. to-day, BC, 22°; 2 एतहिं ind. now, UV, 4°, 19°.

#### र्ट.पर्श

了了下, श्रद्यापि, ind. even to-day, LA. B 74; NA, 13.7.

5 र इदानीम्, now, ind. NA, 5. 4

54, ind. 1 simply the sign of a number, PD, 14°, 19¹; 2 the sign of the dual number, PD, 10°; 3 the sign of the plural number, PD, 2¹.

5ना प. 1 पुराय, holy, sacred, BK, 14<sup>d</sup>.; 2 शुद्ध, pure, BC, 6<sup>d</sup>; BK, 8<sup>a</sup>.

5, 1 च, ind. and, BC; BG; BK; CŚ; KA; KP; LV; MK; NA; NB; NBT; PD; RK; 2 with (सह) BG, 5<sup>d</sup>; PD, 1<sup>a</sup>.b, etc.; RK, 30; 3 वा, ind. or, UV, 19<sup>a</sup>. 5, বেডম, নাইন, together with, RK, 35.

### 22.54

र्हेन, -सहगता, f. together with, associated with, LV.C6<sup>11</sup>

5 दिन पी, 1 -मिलित, mixed, NA, 12<sup>b</sup>; 2 -समन्वागत, endowe with LV. A14<sup>12</sup>. 3 -सहगत, accompanied by, LV.C 5<sup>11</sup>.

5 মেন লিম, -समन्वागत, endowed with, LV.A 13<sup>11</sup>

5 र री, प्रथम, first, BG, p. 152; MK, p. 176; NA, 7. 20; NB, 22. 2; RK, 1, 24.

र्रेट्र, प्राक्, before, first, CS, 6°.

৲ন্ম ট্রীন, সমার্ক, clearing, rendering clear, PD, 12<sup>b</sup>.

55 ব, 1 श्रद्, faith, BC, 40<sup>b</sup>; 2 সমার m. favour, NA, 13, 7.

55°শেন, श्रद्धातुम्, inf. to have faith in, BC, 39°d.

ন্দ্রিন্দ্র প্রথার, one should put faith in, BC,  $40^b$ , d.

#### 574

ন্ম' (ন and নেম), ind. ৰা, or, MK, 6<sup>a</sup>.

ব্ন<sup>2</sup>, सत्, good, BC, 31°.

ন্ম র্ক্সান্ত্র ম, सद्धमंगुरु, the teacher of the good religion, UV, 15°.

5ठा ठा, 1 परम, highest, most excellent. CŚ, 4°; NB, 14.5; 2 पुज्जन, a bull, (at the end of a compound) the most excellent, LV.B 18°; 3 नर, a request, a boon, excellent, LV.B 11¹³, 13¹⁴, 14⁶; MK, p, 17⁶; 4 सत्, good, wise, excellent, honest, BC, 32°, 55⁰; BK, 21°; KP, 3.1; NA, 7°; LV.A 11¹²; PD, 2°, 4°; 5 साधु, good or virtuous man, PD, 29°,

ব্ৰামানীবাম, স্থানন, unwise CŚ,

「ス・スコ・ス」、योवन, n. youth, LV, B 151°.

5<sup>[A]</sup>, शनैस, ind. slowly, BK, 26<sup>d</sup>.

### ব্ম'র

্র ব্রু স্থল, little, UV, 18°.

ন্ম'ব্ৰ্ঝ'হ্ৰ্ঝ, স্থল্মনান্তিন, one who speaks little, UV. 18°.

5<sup>न</sup>, भूम, m. smoke, NA, 9. 8.

5ूमा, poison, 1 गरल, n. C.Ś, 8<sup>d</sup>; 2 विष, n. KP, 1.1, 3; PD, 7<sup>d</sup>.

55 प, नम्र, bent, NA, 11 b.

বুম'রুম'রেশুম'ন, জর্জरीक्रियमार्ग, being made into pieces, NA, 7. 19,

5 त. न, 1 दम, m. subduing passions, UV, 8<sup>b</sup>; 2 दमन, n. control, UV, 25<sup>c</sup>; 3 दान्त, controlled, UV. 25<sup>d</sup>, काल, m. time, BC, 16<sup>d</sup>; LV. B9<sup>12</sup>, 12<sup>10</sup>, NA, 52 17, 7; RK, 10, 31.

5ুঝ' হাঁর' ম, श्रसमय, untime, BC, 2°.

5ুম' হী5, শ্रकाल, m. a wrong or bad time, BC, 21<sup>d</sup>.

# 3.35

5<sup>1</sup>, 1 \* इति (lit. तद् ), a ptcl. that refers to a speech, BK, 26<sup>a</sup>; 2 \* इदम्, (lit. तद्, that), this, KP, 9. 1, 2, 10. 1; NBT, 7. 17, 9. 35; 3 \* एतद्, (lit. तद्) this, BC, 57<sup>a</sup>, 58°, 62<sup>a</sup>; KP, 8. 2; 10, 2; LV. B20<sup>19</sup>; UV, 22°; 4 तद्, BC; BK; CS; KA; KP; LV; MK; NB; NBT, PD; RK; UV.

 $\hat{\mathbf{z}}^2$ , a conjunctive ptcl., see p. 222, PD,  $\mathbf{I}^a$ .

रे भेर, 1 इति, ptcl. refers to a speech, this, BC, 12°; 2 \* एव for एवम्, ind. thus, LV. B184.

रे भेर डेंश, एवम्, ind. thus, in this way, LV, A91.

5 3 5, 1 तद्, that, NA, 2. 13;
2 तत्व, n. real state, truth,
CS, 16<sup>b</sup>.

रे हैरे र्नु, तत्त्वतस्, in truth, CS, 20°.

## रे.स

र्हे , 1 एवम्, ind. thus, in this way, MK, 7<sup>d</sup>; 2 तथा, ind. in that way, NA, 6<sup>a</sup>.

ই'ম্ব'ব্, বহি, ind. then, in that case, KP, 4.1.

ন্ নু, 1 \* तद्, that, (lit. ताहरा, like that), LV- A14<sup>46</sup>; 2 ताहरा, like that, LV- A11<sup>7,13</sup>.

रे हुँ र , 1 इति (for एवम् ), a ptcl. that refers to a speech, BC, 25°, 42°; 2 एवम्, ind. thus, BC, 16°, 50°, 66°; BK, 7°; CŚ, 20°; LV. A3°; NA, 5°, 7.6; UV, 11°; 3 तथा, ind. like that, BC, 23°, 47°; NA, 12.5, 15.

ने हिर मुर ज, एवम्, ind. thus NA.

ই'ন্থেম', तथाहि, for so, for thus, NA, 7. 24.

र्ने प्ता, सकल, all, KA. 12°.

रैं र्द्दरें तत तत, in those pla-

# रेंचेंर

ces, in every place, PD, 20d.

5 % 5, ईंट्स (lit. तांट्स, like that), like this, BC,  $6^a$ .

रें न, तब, there, LV. B211.

रे प्रेंग, 1 अतस्, after this, then (lit. ततस्, then), BC, 68°; 2 अथ, LV. A1¹, 4¹, 5¹, 6¹, 7¹, 12¹³, 14¹, B1², 19²; RK, 34; 3 \* इति हि, so, LV. A12², 13¹; 4 \* तद्, therefore (lit. ततस्); 5 ततस्, ind. then, NA, 10. 1; BC1², 56³, 60², 63², 64², 65², 66²; BK, 24², 30²; NA, 3.4, 12. 15; 6 \* तत्न, ind. there (lit. ततस्, then), LV. B5¹.

रें दें र, 1 अतस्, ind. for this, therefore, KA, 9°; NBT, 4.9; 2 ततस्, ind. therefore, NA, 14°; 3 तद, ind. therefore, BC, 8°, 16°, 22°. 50°; KA, 7°; NA, 11.1; 4 तस्मात, therefore, BC, 17°; 48°; MK, 9°, 14°.

## ने संज्ञा

रेक्ष भूम, अनन्तर (lit. तदनन्तर),
having no interval or pause,
MK, 2<sup>b</sup>, 9°; NB, 9<sup>1</sup>,

र्ने कें, तदा, ind. at that time, CŚ 13°, 14°; LV. B14¹ ( तद् ).

ই'ন্ট্রু, 1 एवम, ind. thus, KP, 1.3, 2.3; 2 तथा, ind. in that man-

ner, so, thus, CŚ, 12°; MK, 2°; NA, 7°, 9. 4; PD, 26°; UV,15° ( \* अथापि).

ই'বিজ্বি' **5 1** एवम्, ind. thus, KP, 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.3, 7.2; LV. B21<sup>43</sup>; **2** तथा, thus, CŚ, 9<sup>b</sup>.

্মন্ত্রিমান্সমাম, রখামার, the Buddha, CŚ, 21<sup>b</sup>, 3<sup>d</sup>; LV. A14<sup>37</sup>, C2<sup>25</sup>.

रेंद्रे 'ट्रें र, 1 इति, therefore, MK, 5°; 2 तद्, therefore, NA, 2.13 (जन्य), 2.16, 7<sup>14</sup>, 18, 19; 3 तस्मात्, therefore, CS, 11°.

# रेट्स

र्हे 'भ, 1 तस्य, its, PD, 12°; 2 तेषाम्, their, PD, 5°,

रे 'भेरा. ततस्, ind. thereby, UV, 26°.

रे. इ.स. ज्ञा ind. to-day, NA, 2.3.

रे भ, तल, there, KP, 1.2, 2.2, 4.2; LV, C4<sup>1</sup>, 5<sup>1</sup>, 6<sup>1</sup>; NB, 4.1, 25.1; NBT, 4.1, 10, 4; UV, 16<sup>t</sup>.

ই'ম'র্মাম, \* एবमাदि, beginning with such one (lit. तदादि), BC, 23°.

ই'মেম, 1 ततस्, then, NA, 7.6; 2 तत, there, CS, 4<sup>b</sup>,<sup>d</sup>.

र्रे भेर्रि, तावत्, so long, MK, 5°.

र्नेदश'यर'मु ( र्नेद'य or प्रनेद'य वि-√शॄ, to waste away, or va nish, pf. र्नेदश or प्रनेदश, imp. प्रनेद ), विशीयेंत, would 35

waste away or vanish PD, 24.

र्हेन, तब, there, BC, 51°; BK, 15°, 16¹, 31°; CS, 2°; LV. C¹³.

ব্ম, 1 तद्, therefore, NA, 3.1,

8. 1; 2 तेन, by that, PD, 16b,

3 सस्, he, BC, 1<sup>d</sup>.

न्स न, therefore, 1 तद्, NA. 5. 3,

7.9, 12. 14, 13.13; **2** ततस्, NBT,

10. 45; UV, 1<sup>d</sup>; 3 तेन, NA. 6<sup>d</sup>.

5, a terminating ptcl., 3 after 5 (see p. 236), PD, 12<sup>a</sup>.

र्ने प्राप, हार m. a necklace, BK, 29<sup>b</sup>, 31°.

ব্নামান, স্থায়াল্লা f. fear, NA, 7.5.

为 an object, purpose. 1 अर्थ, m. BC, 3<sup>b</sup>, 6. 15<sup>a</sup>, 52°, 62°; C5, 4°, 22<sup>a</sup>; BG, 5<sup>a</sup>; KA, 10<sup>a</sup>; KP, 3. 1; LV.A 12<sup>17</sup>; MK, 6<sup>a</sup>; NB, 1. 1, 11. 1, 13. 1, 20. 1, 21,

35

24. 1; NBT, 3. 2, 7. 1, 2, 8. 2, 9. 1, 3; 2 कार्य, BC, 6°.

र्नेन छैन होने, अनेकार्थ, having no

one thing, MK, p. 176.

 $\sqrt[5]{0}$ , अर्थ, for the purpose of, BC,  $10^{\circ}$ , b.

र्ने ने नुराय, कृताथे, one who has attained the end, NA, 14°.

র্বিনি, স্থাবন্ধা, that in which there is nothing substantial; NA, 7, 9.

र्ने (pf. and imp. of ८२२, उत्-√सुज्, √लाज्, to give up, throw out, cast out), 1 उत्ससर्ज, cast off, BC, 16<sup>b</sup>. 2 स्वाग, m. giving up, BC, 24<sup>d</sup>.

र्ने जुरी, परिलक्य, gd, having given up, BC, 36<sup>b</sup>.

र्नेर प्राप्त प्राप्त प्राप्त left. abandoned, NA, 10°. 55

5.प, 1 जाल, n. a net, (fig. a collection), NA, 13.13; 2 जालिन्, with a jāla 'net', i. e. with web or membrane; the finger and toe membrane of divine beings and god-like personages are said to be so, BC, 54ª.

5मा, उहाम, unrestrained, NA, 9.8.

5ग में, accute, severe, 1 तोब, BK, 3<sup>d</sup>, 13<sup>d</sup> ; 2 उम्र, RK, 32.

5<sup>८</sup>, श्राजस, direct, UV, 11<sup>b</sup>.

5年·劉氏, a sage, 1 現陶 (\* महषि, a great sage), BC,61°; LV, A1<sup>2</sup>, 2<sup>8</sup>.  $3^{7}$ ,  $2^{7}$   $4^{4}$ ,  $1^{3}$ ,  $5^{7}$ ,  $6^{2}$ ,  $8^{10}$ , 111, 126, 15; 2 मनि. LV. A103

550 (fut. 55, imp. 35 or 550), pf. 55 or 55% of 9597 | 555, adv. near, 1 अन्तिके, LV. to draw, to conduct), बवर्ह (with उद्, २२५) drew out, BC, 56d,

5८श वृश (see above), निष्कास्य, gd. having drawn, BC, 57a.

देव

5्रें प्, √स्म, to remember, 1 स्मरेत्, BC, 23°; 2 स्मृति, f. remembrance, LV. C242

5, smell, 1 गन्ध, m. NA, 9.8; 2 परिमल, m, NA, 7. 19.

5ੌਨਾ. मल, m. n. dirt, impurity, . UV. 34.

5ैन, प्रसाद, m. favour, KA, 3°.

5ুম (pf. of 5 ব, √স্ব্লু, to ask), प्र., asked, BK, 7".

र्ञा छ रा, षष्टितम, sixtyeth, BK, pp. 137, 151.

5ना प, पष्ट, sixth, BC, p. 113.

5<sup>C</sup>, श्रन्तिक, near, LV. A12<sup>17</sup>.

A12<sup>27</sup>; 2 उप-. LV. A1<sup>5</sup>.

५८ हैं, चतुरिका, f. cleaver.

र्रेटु स्, अक्षतरी, f. a young shemule, UV, 12ª.

# र्रे देश

ইবি কী, उष्ण, hot, BC, 53<sup>d</sup>; RK, 35.

मि5्रिं, मन्द्र, deep, grave, NA, 12<sup>3</sup>.

শ্ব্ৰ ব্ৰহ, m. marriage, RK, 1.

শাবুশা, কুर, wicked, cruel, PD 13.

না্বুনা্বা, ভ্ৰন, n. an umbrella, RK. 9,

न्। **5**<sup>द</sup>, **1** ताप, m. affliction, BK, 8°, 10<sup>4</sup>; **2** सन्तप्त, afflicted, BC, 12<sup>4</sup>.

मार्ट्र मुर विद, शोचते, one grieves, UV. 17°.

নাবুন নাব্য, স্থাপ্তম, m. a hermitage, BC, 65<sup>d</sup>.

নার্ক, 1 স্থার্নি, f. pain, BK, 22<sup>d</sup>;
2 বাদ, m. heat, BC, 43<sup>b</sup>; BK,
3<sup>d</sup>; 3 বাদন্য, consisting in
affliction, BK, [13<sup>d</sup>; 4 \* বাह,

### मर्दि

m. burning (lit. affliction), LV, B10<sup>s</sup>; **5** व्यसन, n. a calamity, NBT, 1<sup>a</sup>; **6** सन्ताप, m. affliction, BC, 25<sup>b</sup>, 50<sup>b</sup>.

মাবুদ মন মনীব তিদ, सन्तापयति, one tortures, LV. B98.

ন্ট্ৰেন্ড ব্ৰীন্, ৰাষ্ট্ৰ, one oppresses, troubles, BK, 5<sup>b</sup>.

ন্<u>ব্</u>রি, স্থাযাस, m. pain, NA, 6<sup>d</sup>.

मार्रेट्स गा, फसा, f, the hood of a snake, BK, 2°.

মাই মে তেব, a snake, 1 फिस्सिन, m. BK, 7°, 32°; 2 भोगिन, m. BK, 26°.

可气气, 明明, n. the face, KA, I<sup>a</sup>; BC, 65<sup>a</sup>; NA, 14<sup>b</sup>.

मिर्देर पति, चतुर्भख, m. one with

#### ন্দ্ৰ

four faces, i. e. Brahman, the creator.

2 अस्मद्, personal pron., first person (अहम, I; वयम, we; etc.), BC, 5<sup>d</sup>, 8<sup>b</sup>, 11<sup>b</sup>, d, 16<sup>a</sup>, 17<sup>b</sup>, 18<sup>b</sup>, etc; BG, 2<sup>b</sup>; CS, 3<sup>a</sup>, 13<sup>d</sup>; KA, 2<sup>c</sup>; LV, A3<sup>33</sup>, 9<sup>16</sup>, B 2<sup>1</sup>, 2<sup>o</sup>, 12<sup>8</sup>, 13<sup>13</sup>, 2<sup>o</sup>, 14<sup>10</sup>, etc. etc.; NA, 3<sup>d</sup>, 5<sup>a</sup>, 6. 6, etc.; PD, 11<sup>b</sup>, 16<sup>c</sup>. etc.; RK 26; 3 अस्मि I am, BC 45<sup>b</sup>; 4 आत्मन, self, BC, 5<sup>c</sup>; CS, 6<sup>b</sup>; 15<sup>a</sup>, b; KP, 9. 1; NA, 1. 6; PD, 19<sup>c</sup>; 5 पति, lord, BC, 24<sup>b</sup>; 6 ख, one's own self, MK, 1<sup>a</sup>, 3<sup>c</sup>; NA, 7. 7.

यहण मी प्र केह, ममत्व, n. the feeling of मम 'mine', affectionate regard, BC, 48a.

प्राची प्राचित्र स्वीत स्वीत स्वाप्त स्वयंग्य, श्रास्त्र स्वरंग्य, non-self-possessor, MK, 13°.

#### यर्गाः

ন্না'ন্নিম'নীব, স্থভ্নেম, nonself possessor, MK, 13<sup>b</sup>.

স্থা, personal pron, first pers. plu. 1 স্থানের, we, NA, 3°, 7. 22, 13. 12, 14°; 2 নম্ (স্থানের ক্র্), our. NA, 14°.

ন্ন গ্রীন্, আনেন্, self, BC, 65°; NBT, 11. 2, 4; UV, 10°.

ਧਨ੍ਧਾ ਐਨ ਡੇ, महात्मन्, high-souled, BK. 22°.

ম্ব্রাই, 1 दायाद, an heir, BC, 20°; 2 पति, m. lord, BC, 33°; PD, 16<sup>d</sup>.

पर्या होत, अनात्मन्, not self, Cs,

पर्मा होर्, 1 अनात्मन्, non-self-

#### यर्ग

- KP, 9.1; 2 नैरात्म्य, n. the state of non-self, CS, 18<sup>1</sup>, 20<sup>a</sup>.
- বব্দা ইই ন, नात्मन्, not self, KP, 4. 4.
- र्रोर्ज्, मार, m. the personified evil principle, the evil one (काम or मन्मथ), NA, 2°.
- ন্<u>ব্</u> ন্র্ নাবেষু, f. the nymph of Māra, NA 1<sup>a</sup>.
- ন্ট্র, অন্তর, n. nector, BK. 10<sup>b</sup>, 12<sup>d</sup>. 21<sup>b</sup>; UV, 11<sup>b</sup> (immortality).
- ন্বুৰ্'ন, सप्तम, seventh, LV, p.
- 지方, 嬰母, n. happiness, comfort, BK, 16°; NA, 13. 17; PD. 10°, 23<sup>d</sup>; UV, 22<sup>a</sup>; RK, 29.
- यहें दियों, सुगति, f. a happy condition, UV. 17<sup>a</sup>.

## यरेवःय

- ন্ নির্নি, सुखार्थिन, desirous of happiness or comfort, UV, 11°.
- नि भूज, सुसाधिन, desirous of comfort, PD,23°.
- पर्न न, 1 सुख, n. happiness, comfort, adj. pleasant, BG, 5<sup>b</sup>; BK, 32<sup>b</sup>; LV. B10<sup>5</sup>; NA, 3. 14, 5. 4. 13. 16. PD, 60<sup>a</sup>, b; UV, 4<sup>a</sup>, d, 66<sup>c</sup>, 22<sup>b</sup>, c, 25<sup>d</sup>, 26<sup>c</sup>; 2 सौंह्य, n, happiness, NA, 6.6.
- पर्ने प्रश्ति, सुखार्थिन्, desirous of comfort, PD. 23°.
- মন্মের্ব, सुस्तावह, conducing to happiness, UV, 20<sup>a</sup>.
- 지국, adv. 평-, well, BK, 65<sup>b</sup>;
- पर्ने पर पारी पारा, सुगत, m. the Buddha, BK. 31<sup>b</sup>; NBT. 1°. .
- पिते, सत्य, n, truth, BK, 8<sup>b</sup>; LV. C3<sup>5</sup>, 7<sup>25</sup>, <sup>31</sup>.

### মার্ব

ठाउँ, शर, m. a shaft, arrow, NA, 6b.

रार्त्र, प्रशित, strung, composed, BC, 25°.

सर्व मुझ, पुरस्, ind. before, in सर्दे व, briefly, 1 संनेपात, LV. front, LV. B229.

ন্ত্ৰ, adv. before, in front, 1 अव्यतस्, NA, 7. 17; 2 पुरतस्, ind. LV. A611, B123; NA, 13. 4, 6; 3 पुरस्, ind. NA, 6°.

ম্ব, n. (a thread), a particular kind of works, KP, p. 183.

सर्दे दिहें न, स्लथार, m. 'the thread-holder,' a stage manager who takes a prominent part in the prelude to a drama, NA, 2. 2, 3. 4, 10.

মার্না, वर्ण, m. beauty, LV. B15°. বির্থান, স্থান্যবার, past, UV, 14°.

#### **444.4**

रुद्भाः अग्रास, विवर्षा, discoloured, BC. 66b.

सर्देर न्यूश्यक्य, संचेपात, in brevity, BC. 11<sup>2</sup>.

C4<sup>23</sup>; **2** समासतस्, CŚ, 21<sup>a</sup>.

८,५४ कम् राम्तिन्, m. a bird. RK, 21ª.

৭ বিল, पत्न, n. a leaf, BC, 57°.

तिर्देश, पङ्क, m. n. mud, UV, 10<sup>4</sup>.

त्रुम् पु, नड, m. a specis of reed, UV. 12b.

৭্ব্যাইন, দ্ব্ব, m. n. mud (in fact ৰুতন্ত, m. swamp) UV, 10ª.

८, नेपथु, m. trembling, tremor, BG, 3ª.

3

भेड़, 1 अदस, that (lit. इदम, एतद, this), BC, 21°; 2 इदम, एतद, this (in different genders, numbers, and case-endings), BC; BK; CS; KA; KP; LV; MK; NA; NBT; RK; 3 तद, that (lit. इदम, एतद्), BK, 6°.

८५ के के कि स्टूर, here, NA, 10. 8.

৭ কি জুবি, 1 \* एतद्, this (lit. एतावत, so much); 2 एतावत, so much, NA, 13. 7.

৭ বি ক্ট্র , यहुत, for example, LV.

৭ই শ্বে ব্যথা, for example, KP, 2. 1, 3,1,

### पर्ड-प

पर्ने 'स्'तु, ईदश, such, BC, 27°.

पितृ प्रिम्न, this, these, these two, that, those, 1 अभी (lit. इमे), NA, II<sup>b</sup>; 2 इदम, LV. CI<sup>4</sup>, 7<sup>29</sup>; 3 एतर, LV. C<sup>3</sup>; NA, 5. 2, 9. 12; 4 एते NA, II. 4; PD, 25<sup>a</sup>; 5 एषा, NA, 2. 17, 3<sup>a</sup>.

৭ই ব্লাক্সম, एते, these, NA, 12°.

৭১ ব, here, 1 श्रह्मन, NA, 12. 2; 2 इह, KA, 3°.

प्रेपे, ग्रस्य, his, NA, 12, 14.

ন্ ন ন হ ন here, KP, 4. I. NA, 3<sup>a</sup>, 8. 2; **2** एतस्याः, her, NA, 13. 6.

### तर्ने पश

- ৪ই মেন, শ্বর:, from this, NA, 7<sup>d</sup>.
- प्रदेश प्रज्ञाप्य, gd. having made known (fig. having got spread), LV. A4<sup>7</sup>, 8,
- মেনি, 1 अयम्, this, BC, 5°; 2 अनेन, by this, NA, 7. 9, 13, 13; 3 एतेन, by this, NA, 13. 18.
- त्र, संयोग, m. union, BC, 47°.
- ति हो हो हैं कि संस्कार, m. one of the five skandhas in Buddhism, coefficient of consciousness, KP, 5. 1.
- ८५ भेडा, f. one of the five skandhas in Buddhism, perception, KP, 5.1.

### पर्वेचा सःवेच

- ৭5্ৰা, 1 বিছব, remaining, standing, NA, 6<sup>a</sup>; 2 সবিছিব, situated, remained, LV. B3<sup>12</sup>.
- ৭5ুনা ষ্ট্ৰ, स्थित्वा, gd. having remained, LV.A6<sup>12</sup>; NA, 12. 14.
- ন্ বুনা বৃহা, having remained, 1 খিলো, NA, 12. 12; 2 स्थिहित्वा (for स्थित्वा), LV.B 124.
- ন্দ্ৰীম, 1 অवस्थित, stood, remained, LV. A 13<sup>62</sup>; 2 उपविष्ठ, seated, LV.A 8<sup>4</sup>; 3 निषसाद, sat down, LV.B 19<sup>7</sup>; 4 वर्तते, remains, RK, 22; 5 वास, mliving, NA, 5.2; 6 निवास, m. dwelling, NA, 11.1.
- ন্বুনা' মম ' মে মা নিবান্ন বীন্দ্র নিবান্ন নিবান নিবান্ন নিবান নিবান নিবান্ন নিবান্ন নিবান্ন নিবান্ন নিবান্ন নিবান্ন
- ৭5ুনা ম'ম্না চু, সনিষ্টিন্নান, adv. as soon as (he) was situated, LV. B4<sup>2</sup>.

### 45

- ৭55, সন্ধ, inclined, bowing humbly down, NA, 2°.
- २५५ म. 1 नित, f. salutation, NA, 11<sup>b</sup>; 2 नम्नता, f. submissiveness, humility, PD, 4<sup>b</sup>.
- নি নি জন্ব or জন্বন, m. (lit. longing one or who longs), Siddhārtha's charioteer, BC,4<sup>1</sup>, 14<sup>a</sup>, 25<sup>b</sup>, 42<sup>b</sup>, 43<sup>a</sup>, 56<sup>b</sup>, 65<sup>a</sup>.
- ম্বুক ম, परिषद्, f. an assembly, NA, 3<sup>a</sup>.
  - पुर्वापन, n. discipline, RK, 31.
  - ৭5ুশ, समुदित, collected together, NA, 3<sup>4</sup>
- নি বু নি, समागम, m. union, BC, 48°.
- R5্র্ ব্র্ ন্ম, 1 স্থাगम्य, gd. having come, BC, 46<sup>b</sup>; 2 समेख, gd. having come together, BC, 47<sup>a</sup>.

### ५३५.क्र्मश

- ८र्जुअ'च, 1 समस्त, combined, MK.
  - 11ª; 2 समागम, m. union,
  - BC, 46°; 3 श्लेष, m. union, BC,
  - 16°; 4 सामाजिक, m. a member of an audience or assembly,
  - NA, 2. 17.
- 2 इच्छात, one desires, LV. C 19; 3 इच्छात, one may desire, NBT, 11. 4; PD, 3<sup>a</sup>; UV, 4<sup>a</sup>; 4 काम, m. desire, BC, 18°; PD, 14°; UV. 1<sup>a</sup>, 22<sup>a</sup>; 5 रोचेत, one should be pleased with, UV, 9°; 6 स्पृहक, desirous, UV, B<sup>6</sup>.
- ৭ বি ন্ নু মাজ ব, desired, BG, 5<sup>b</sup>.
- २५५ ५म्, इष्ट, desired, RK, 10.
- ন্দ্ৰিন্ধ, নান, m. passion, lust, LV.C 5<sup>10</sup>. 6<sup>10</sup>; NBT, 1<sup>5</sup>.
- पर्ने कमाश निराम, absen-

# এইই.কনাধা

ce of desire or human passion, LV.C 1<sup>25</sup>, 6<sup>18</sup>, <sup>20</sup>.

पितृतिहि, कामदुष, yielding all desires, KA. 6°,

पित्र प्रसिद्ध कामधेतु, f. a cow yield- पित्र (√ लाज, to give up), 1 ing all desires, BK, 13.

NA. 3°; 2 श्राकाङा, f, desired, NA. 3°; 2 श्राकाङा, f, desire, NA, 9, 6; 3 इच्छा, desire, LV. C4<sup>18</sup>; 4 इच्छित, desires, PD. 5°; 5 इष्ट, desired, KA, 10°, RK, 19; 6 ईप्सित, desired, BC, 11°; 7 उत्करिटत, anxious, NA. 7, 20; 8 काम, m. desire KP, 4. 1, LV. C1°; UV, 1°, 2°, °, 4°, °, 5°.

र्ने न होने, कामद, m. one who gives the desired thing, BC, 62<sup>a</sup>.

२ ५ ५ विष्ठांत विकास (pf. of √काक to desire), desired, BC, 59<sup>4</sup>.

#### 95

৭ৢব্বি বুবি, स्पृहक, m. desirous, UV, 13°.

ন্র্র উশা, मुश्च, inf. give up, BC, 55°.

तिर्देर (√स्रज, to give up), 1 ऋते, ind. without, BC, 37°; 2 सक्कुम्, inf BC, 35°; 3 स्रजेत, PD, 23°, °; 4 स्रजेयम्, BC, 44°; 5 स्रज्यते, BC, 24°.

র্ব্ন'ন, विहातुम्, inf. to give up, BC, 31°.

प्रॅर'न हैर्'र्, स्वक्नुम्, inf. to give up. BC, 35°.

८६६ अर्थ, अर्थ, inf. to give up. BC, 34<sup>d</sup>, 35<sup>d</sup>.

ন্ত্ৰিন্ত্ৰ, सन्त्याजिथिष्यति, one will make one give up, BC, 44<sup>a</sup>.

35, 1 इन, ind. as, like, NA, 7,20; 2 \*एन (actually इन), as, BC, 29<sup>4</sup>; 3 -नत् (a suffix), like, NB, 26. 2.

#### 42.4

९५ न, सम, equal, like, PD, 1°.

८५ ५ १ १ ५ सारूप्य, n. similarity, NB, 20. 1,

নি হী বা - স্মাৰন্ধ, one that brings about, UV, 25<sup>d</sup>; 2 उद्धरते, one draws out, saves, UV. 10°.

৪ইব ম, 1 नेतृ, m a leader, LV.
A14<sup>42</sup>; 2 नायक, the hero of a drama, NA, 4, 2, 10, 5.5, 6, 8, 7.4, 12,21, etc,

৭ইব ম, নাযিকা, the heroine of a drama, NA, 12.15, 13. 3.

95, संसर्ग, m. relation, NB, 5. 1.

र्हें, शिला, f. a stone NA, 8°; PD, 29°.

5ूप, पराग, m. the pollen of a flower, NA, 13b.

5ूप्ति न्त्र, परागवत, like parāga, pollen, NA, 13b.

# र्मा

र् पार्टिय प्रसन्न, clear, PD, 12".

होते, -बत्, a possessive suffix, BC, 59<sup>a</sup>; NBT, 5.5.

ट्राह्म , उद्यान, n. a garden, ~ RK, 16.

ইমি'ম, নিয়ন্ত্রি, f. abstaining from, CŚ. 4d.

ইন, पाप, n. sin, BK. 101.

श्रुम, 1 दुःख, n. misery, sorrow, PD, 10°; 2 लालसा, ardently longing for, BC, 31°.

row, BC, 45<sup>a</sup>; BK, 1<sup>d</sup>, 6<sup>d</sup>; LV. B16<sup>5</sup>, C2<sup>9</sup>, 1<sup>3</sup>, 3<sup>8</sup>, 9, 11, 13, 4<sup>2</sup>, 5, 13, 2<sup>2</sup>, 2<sup>9</sup>, 5<sup>2</sup>, 1<sup>6</sup>, 6<sup>32</sup>, etc.; NA, 5. 2; PD, 10<sup>a</sup>, b.

মূনা নথুম কুম নাম স্ক্রীক না, दु:ख-বিশাক, m. that the consequence of which is misery, L.V. C2<sup>16</sup>.

হুদা'নমূম'ন্বি, दु:खित, sorry, BC, ১

হ্রানান, प्रिय, dear, LV. C411. र्भेन सून, छन्दस्, metre, KA, 12°. श्री ती, कन्द, m. n. a bulbous root, NA. 7. 13; 2 दराङ, m. a stalk, PD, p. 1. र्शेर पर्शेर, तिष्ठेत, opt. one may stay, NA, 13. 12. र्न्, निमित्त, n. a sign, LV, A1211 प्रदूर (रूप, √हन, to beat, pf. 755N, fut. 755, imp. 55 or 지독도자), preferably 지독도자, हत, beaten, NA, 2ª. 'ন্মুম্ম ব্যা, (ইমি'না, नि √यम. to restrain, to bind, fasten, pf. নুষ্মাম or নুষ্মাম, fut. र्श्वेहारा), नियम्य, gd. having restrained, NA, 12<sup>d</sup>, नङ्श विद, (नङ्ग, सम-√ह, to 21°, 28°, 66°; NA, 3.9, 11, 4°,

#### क्याः श

bring together, pf, 지원자, fut. ন্ম), संहत्य, gd. having brought together, KA, 2\*.

All Bridge States

gi. v s¶ y y न, 1 ptcl. यदि, if, PD, 16, 18, 22 2 व्याधि, m. disease, LV.B 1620 172 ব'ন, व्याधि, m. disease, LV C4'. र केर् same age, a friend, BC, 54d र् प्रति, वासस्, n. cloth, BC, 63°, 64° न ने, ब्राह, vb. said, RK, 20, र्वम र्थे, black, 1 श्रसित, a proper 지원저 or 지원자, imp. 지원 or name, LV.A 13, 38, 48, 58, 63, 7<sup>5</sup>, 9<sup>4</sup>, etc; **2** कृष्ण, RK, 36. কুমাই। वन, n. a forest, BC, 114,

#### বনার

5. 2; PD. 2<sup>d</sup>; **2** \* वन्य, belonging to, growing or produced in a forest, BC, 59°.

বৃশাবাস্থা বৃহাত্ম, স্মার্যেयक, produced in a forest, BC, 64°.

বৃশা্ঝাক্রমে, বন, n. a forest, BC, 15<sup>b</sup>; NA, 10. 7.

বৃশাধার্য বুদান, वन्य, produced in a forest. BC, 63°.

55, inside, 1 अन्तर, n. RK, 27; 2 गर्भ, m. inner part, NA, 11. 4; 3 मध्य, n. PD. 9<sup>a</sup>, b.

र्व, अन्तरे, inside, NA, 12. 14.

ব্দ'বু নিদ্ৰেশ দ্বীষা নীশা, প্ৰবিষয়ে, let one enter, LV.A 415.

ব্দ'ন্দ্ৰা, 1 अध्यातम, concerning the self, CS, 11°; 2 अन्तरात्मन्, m. the inner self, CS, 13°.

कृष्ट न्य, ब्रान्तर, internal (Buddhist), opp. to धुँ प, external, i. e.

#### ্বহ:ব

non-Buddhist, RK, 33; प्रत्यूष, m. day-break, morning, dawn, LV.B 9<sup>11</sup>.

বৃৎস'ম, স্থান্ম, m. passing away, LV.B 20<sup>4</sup>.

জ্ ন, a disease,1 रोग, m, PD, 1°;
2 व्याधि, m. CS, 10°; LV.B
15¹⁵; PD, 17°.

95.55.33.4, सरुज, diseased, PD, 174.

বৃৎ মান্ত মান্ত

तुर्त 5र्न, व्यवसाय, m. determination, BC, 30°.

বৃষ, रात्ति, f, the night, LV.B 203.

বৃষ্ণ মান্ত্র, আকাষা, m. n. the sky, KP, 6.3.

বৃষ ৣ্ব, जातु, ind, ever, LV.B 1617.

কুম 'ন্নী, कदाचित्, ind. ever, BK,

#### वसाया

ক্স'W८, ever, 1 कदाचित्, BK. 1<sup>a</sup>;
2 जातु, MK, 1<sup>a</sup>.

o, a ptcl. indicating the ablative case, and gerund when used after a verb in its pf. form.

र्जे, an expletive ptcl, often answering to Sanskrit हि.

ব্ৰ, पश्चिम, west, LV,B 21<sup>46</sup>,

5 राज्य (√शक, प्र-√भू, to be able),

1 प्रभोति ( for प्रभवति ), LV.A

1116; 2 शक्नोति, KP, 1. 2; 3

शक्य, capable of being done,
CS, 9b; 4 शक्यते, it is capable
of being effected, PD, 14b; KP.
1. 3; 5 समर्थ, able, NBT. 10.2.

र्वे भ मा में प्रक्नोमि, I am able, BG, 4b.

বৃহাত্যস্থ্ৰ, সমান, m. power, BK,

# व्र पर्म

त्रा निष्तु, समर्थ, able, PD, 24°.

বুশান, 1 able, capable. (i) যাক্ত,
BC, 7°, 36°; (ii) समर्थ, BC, 7°;

2शकि, f. power, ability, LV. B 20<sup>37</sup>.

বৃষ শ মি ব থীব শ, सामर्थ्य, n. capability, NB, 15. 1.

বুশ'ম'ম'র, निःसामर्थ्य, incapable, BC, 7°.

ने हैं, शुक, m. a parrot, LV. B9<sup>15</sup>; NA, 10<sup>d</sup>; RK, 14.

र्ने, the terminating ptcl. दे after न्

ব্ৰ ব, overcome, 1 স্থানিমূন, BC,
42°; 2 \*স্মানিছ, BG, 1°.

र्नेर, wealth, 1 श्रर्थ, m. BC, 20<sup>4</sup>; 2 धन, n. BG, 5°; BK, 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>; PD, 16<sup>b</sup>, °, <sup>a</sup>; 3 वित्त,

n. UV, 6°.

वें र प्राप्त, धनपति, m. the lord of wealth, PD. 16<sup>b</sup>.

#### माउँ

र्के हैं, मिंग, m. a gem, precious stone, BC, 13°, 14°,56°; RK, 8. के हैं, वासव, m. Indra, the king of gods, NA, 2°.

নার্ম ন মীর্মা, অনন্তরার, not permitted, LV. B2<sup>7</sup>.

নাব্ৰা, 1 अध्यावसति, one resides, LV. A1424 ; 2 अवस्थित, remained, BG, 56; 3 श्रायतन, n. a place, house, NA. 12. 5. 8; 4 श्राधम, m. a hermitage, BK, 15°; 5 श्रास्पद, n. a place, receptacle, NA,5"; 6 उपस्थान, n. attendance, a place, LV. B35; NA, 11.2; 7 तिष्टति, one stands, remains, PD, 291; 8 निवास, m. dwelling, BK, 30<sup>1</sup>; **9** पद, n. position, a place, 27°, BK, 1°, 10°, 24°, 27°; NA, 3°; UV,7°; 10 वास, m. dwelling, BC, 46°; 11 व्यवस्थित. arranged, settled, KA, 11°; 12 स्थान, n. a place, BK, 29°;

### चार्था:सर.चै

CŚ, II<sup>a</sup>; PD, I7<sup>c</sup>; **13** स्थिर, firm, BC, 19<sup>b</sup>.

শ্ব্যামি, ধ্যান্যামি, f. reaching a place, NA, 12<sup>a</sup>.

नार्कान, 1 स्राक्षय, m. a resting place, BK, 11<sup>1</sup>; 2 निपम, seated, NA, 9. 9; 3 वर्तते, one remains, CS, 20<sup>b</sup>; 4 विहराम:, we move on, remain, UV, 23<sup>b</sup>; 5 समवस्थित, standing or remaining firm, BG, 2<sup>b</sup>; 6 स्थ, one who stands, BC, 56°; 7 स्थित, remained, BC, 2<sup>b</sup>, 22°; LV. B15<sup>11</sup>; NA, 7<sup>1</sup>, 12<sup>1</sup>; 8 स्थिति, f. remaining, LV. B16<sup>14</sup>.

নাব্ধ মে এনা উচ, pr. pl. अवसरत, falling down, NA, 11, 4.

শাস্থান্য নূ, অনুবিদ্যাদি, I do. NA, 3. 1.

শাব্য শ্রম ব্র শ্রম রার্দ্, inf. to remain, BG, 4<sup>b</sup>.

# मार्बेर छेर

নাব্য মেন সেইব, imp. रमताम्, let one remain, let one take delight in, KA, I<sup>a</sup>.

নাব্য সে থৌব ব, স্থোন, n. an improper place, or object, or occasion, CS, 8°.

মান্থ সীব, স্কন্ধান্ত (for স্কন্ধান) n. an improper place, LV. B168.

শ্ব্ধার্থার, স্থারিয়, not firmly fixed, KP, 8. 2.

मॉर्के**र**ंदा, सन्ताप, m. distress, PD, 4°.

पार्वे प्राप्त प्राप्त प्रमाणियां हित, श्री प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप

শূর্ব্ এম ট্রব্, মিনন্নি, vb. one cuts into parts, cuts asunder. PD, 28<sup>4</sup>.

প্রি, স্থান্ধর্ম, m. mischief, harm, PD, 3<sup>a</sup>.

## द्यः मार्रेश

र्कॅ न, the ear, 1 कर्ण, m. BK, 18<sup>b</sup>;
NA, 11. 5. 6, 13. 1. 17; 2 श्रोत,
n. KP, 7. 2.

र्ते, वि-, a prefix meaning 'distinction', etc. BC. 65°, 68°.

র্ক্স'বিশ্ব, विचित्र, variegated, KA, 9°.

र्ह्म निप्तार प्रि. विकीर्यमाण, prople that which is being scattered, BC, 57°.

ক্ম নেমিন, vb. ( वि- ) श्रमति, one moves round, BG, 4°.

ক্স'নে শ্রুশান্স, विक्कब, affected by, overcome with, BC, 25<sup>b</sup>.

র্কান্সমে, पर्याय, m. course, method of proceeding, KP, 4. 1. র্কান্সম্

ুপ ২০১, ভ্যবভিন্তন, distinguished. KA, 10¹.

र्ह्म निश्च, द्विधा, ind. in two ways, KA, II<sup>a</sup>.

### রুষ:নহ:ক্রীল:ব

বুল হান, কথা, f. a story, RK, p. 199.

रूप, गुद, pure, LV. BII''.

ক্স'ম, **1** गति, f. way, manner, LV. A14<sup>19</sup> ; **2** -विध, kind, NB, 2. 1.

ক্সামানীস, 1 द्विधा, ind in two ways, NB, 23.1; 2 द्विविध, of two kinds, two-fold, NBT, 3.1; RK, 27.

ক্ষা'ম''ম'লী, चतुर्विध, of four kinds, NB, 7. 1.

र्क प्राप्त हैं स्था विराजते, one shines, LV. B 6°.

ক্স'ম্ম, বি, a prefix meaning 'distinction,' etc. BC, 47°, 66°.

रूपार जुट रेट, विप्रवास, m. staying abroad, BC, 59<sup>b</sup>.

র্ম'ন্ম'র্মান'র, विजेतृ, m. conquer, victorious, NBT, I<sup>b</sup>.

# इस्रायर र्नु

র্স' এম' এই শ' থ, सङ्करप, m. wish, desire, BK, 26°.

र्ह्म प्राप्त प्राप्त हैं हिंद, अवलोक्यत, pr. pl. seeing, NA, 13, 24.

কুম'ন্ম'ন্থ্ৰ্ম'ন্থ, বিলोक्य, gd. having seen, BC, 67°.

র্কা মন নাব্যা, স্থান্থার, remained, BG, I<sup>b</sup>.

র্কা মাম শ্রেমের, हर्ष, m. (lit. व्युत्थान, n). rising up, BG, 3<sup>b</sup>.

র্স'ন্ন শ্রুমে'ব্য, মুক্রুা, gd. having given up, BC, 59°.

र्हें पर र्हिन्, विचारणा, f. reflection, consideration, NA, 5<sup>b</sup>.

কুম এম ফুমি এ, বিचित्र, variegated, LV.A 1316,17.

क्र प्र र्जुर् प्र जुर, विचार्यमास, pr. pl. being considered, NA, 10. 4.

# इस.तर.रूची.त

- ক্ম'মম'ম্ম, বিশহন্তনির, they go away, BC, 46<sup>b</sup>.
- र्हे अ प्राप्त प्राप्त, वियुज्यन्ते, they are separated, BC, 49<sup>b</sup>.
- ক্স'ম্ম'ম, 1 याति, one goes away, BC, 48<sup>b</sup>; 2 विषयोग, m. separation, BC, 17<sup>4</sup>.
- रूप प्रमुख प्र, दुविनीत, ill-behaved, badly educated, BK, 13°.
- क्रार्गर ह्यूरा, बभाषे, said, BC, 541.
- বৃষ্ণ নেইব, बिभाग, pr. pl. holding, BK, 19<sup>b</sup>.
- ক্র'ম্ম'ম্জ্না'ম্, ভ্यवस्था, f. settlement, NA, 11. 4; NB, 26. 1.
- র্ম'ম্ম'ম্ন্র্নাম' (র্ন্নাম ?) ব্যা, বিদ্যুত্য, gd. having dismissed, sent away, BC, 65°.
- इस यम मेना या सेन्, अविज्ञ तिक,

#### द्रभग

without intimation, pure consciousness, KP. 8.2.

- ক্স এম এম থ, বিল্লান, n. skill, proficiency, pure indefinite sensation, pure consciousness, KP, 5. 1, 6. 3; NA, 13. 18; NB, 9.3.
- কুম এম এম কুম, विचिन्स, gd. having thought, NA, 3, 12.
- র্মান্ম শূমে, বিস্মুক্ক, free from, UV. 2°.
- र्ने अप, बाहु, much, a great, BC, 58°.
- ਰੱਕਾ ਹਵਾ, विश्वत्, pr. pl. holding, BC, 63°.
- র্ম ইমা ব্য, বিदित्वा, gd. having lanown, BC, 60%.
- ক্রম'নাস্থ্রম, तिथा, ind. in three ways, KA, II<sup>b</sup>.
- अविज्ञप्तिक, त्रैं राह्य, 1 a word denoting the

# ইা.পুনাধা

plural number; 2 वर्ग, m, a class, group, collection, BK, 17<sup>b</sup>; etc.

र्ने प्राप्त सोगन्, m. one who practises yoga, NB, 11.2.

तें प, 1 खर, sharp, BC. 28°; 2 तें च्लय, n. acuteness, BC. 40°.

र्तेन दें, निशित, sharp, BC, 56°.

डूँ, the nose, the trunk of an elephant, 1 ब्रास, n. KP, 7.2; 2 नासा, f. RK, 12, 34.

মুর্টিনাম, various, 1 चित्र, BC, 57<sup>b</sup>; 2 नाना, ind. BC, 43<sup>d</sup>; NA, 2. 3; 3 विविध, RK, 35.

হু ঠিল্ম ১০ হার্ন, चित्र, bright, variegated, BC, 56°.

#### এইপ্রথ.প্র

ব্লু নি, স্মন্বর্যাল, n. the sky, BC, 57<sup>d</sup>.

ह्मिट न, light, flash, 1 स्त्रालोक, m. BK, 2<sup>d</sup>; 2 ज्योतिस, n. KA, 4<sup>a</sup>; 3 भासस् (in Skt. text wrongly वासस्), n. BC, 66<sup>b</sup>; 4 प्रतिभास, m. appearance, NB, 5.1, 13. 1.

হুদেন মিন্ম, अनाभास, without reflection, KP, 8. 2.

বুম'ম, দ্ধিয়ে, oily, NA, 9.7.

र्ह्मिन, -भाज्, having, enjoying, BK, 32b.

মুঁসিম'মার্চি (মুঁস'ম, √ স্বন্ধ্, to take up, pf. মন্থুমান, ft. মন্থুমান, imp. মুঁসা or মুঁসাম ), imp. যুৱায়া, take, BC, 61°.

নমুস্থান্ত্ৰ, দুহালো, gd. having taken, BC, 56°

### त्यतःय

J

ম্মাম'ম, বেच, f. skin, BG, 3<sup>1</sup>.

지て、羽蒙, m. lap, LV. A1359.

प्र, a lotus, 1 श्रम्भोज, n. KA, la; 2 पद्म, n. BK, 16°.

ম5'ম, a lotus, 1 कमल, NA, 13°; 2 पद्म, m. n. NA, 2. 4; 3 रাজीव, n. BK, 20°.

ম্ব্'ম্ব্'ফ্র্মা'ড্র্, ক্মললীখন, one with the eyes like a lotus, LV. BII<sup>s</sup>.

지지 지하지, कल्प, m. thought, wish, BK, pp. 137, 151.

্রানা নহাকা নি, কল্বন্তুন, m. the wishing tree, the divine tree that fulfils all desire, NA, 7°.

5,42 में, a hero, 1 वीर, m. NA, 2<sup>a</sup>; 2 शूर, m. PD, 20<sup>a</sup>.

### **र**येर

うだい, 納, f. beauty, grace, prosperity, dignity, magnificence, BC, 33<sup>a</sup>, 59<sup>b</sup>; KA, p. 172; NA, 2.7; PD, 20<sup>d</sup>.

5্মাম শ্রেক, श्रो(-मत्), one with śrī, see above, NA, 2. 4.

 독대적 독대적 대
 의 등 하
 m. a

 king of the name, NA, 3\*.
 3\*.

55, वल, n. an army, RK, 30.

5বুমিন, बाहु, m. the upper part of the arm, BK, 19a.

र्ह्मा है, पत्ति, f. an infantry, a foot-man, a foot-soldier, LV. B21<sup>35</sup>.

र्भे र्ने अर्द्धरक्षाय, उपमार्थे समाः, in comparison equal, RK, 21.

5<sup>दी</sup> 'तु े , अनुव्यज्ञन, secondary, marks LV. A13<sup>12</sup>.

5 प्र., -उपम, like, BC, 5°.

## 

ন্থান বৃ, as, 1 तद्यथा, ind. KP, 1, 1; 2 यथा, KP, 2. 3, 1. 3. ন্থান বৃশ্বিক, যথা, ind. as, NBT, 5. 4.

555 (नि-√रूप्, to determine, ascertain), निरूप्यते, NBT, 4. 3.

5এ5.5 নী 5.এ, স্মন্ত্রিন, that which is not determined, not ascertained, KP, 8.2, 9.2.

र्जिन प, (pf. and fut. of र्जिन प, fa-√चर्, caus., to investigate, नि-√हप्, to ascertain, in fact, विचार, m., निहपण, n., but the text has) कौशल्यमीमांसा, f. investigation of cleverness, KP, 3.1.

भूगारी, चर्मन्, n. skin, RK, 35.

### 新

র্মুনিকা ), [ \*जहीहि ], imp. 2nd pers. sing. give up, PD, 14°.

된다시역자, 被素1, gd. having given up, BG, 5<sup>4</sup>.

원도작 '디자, (lit. लागेन, by abandonment), fig. \*¬됐नुपगम्य, gd. having not taken, LV. C2<sup>21</sup>.

र्चे, रोमन्, n. the hair on the body, BG, 3⁵.

भू हैं के कर मुनि, हव्य (?), n a requisite thing, RK, 35.

भू हो, सोदर, m. a uterine brother, PD, 26°.

মূলিমি, 1 yलिकित, having the hairs of the body erect, thrilled with joy, NA, 2°; 2 रोमाञ्चयति, vb. makes the thrill of hairs, NA, 7. 20.

মূন'ন, নিস, mixed, KA, 11°.

র্থিন (see স্থান নিম্নীন), ন্যান, m. abandonment, BC, 4°, 18°.

# र्श्वेर्य

भुँ ५ (pf. of भुँ ५ प, आ-√चर्), 1 कृत, a deed, UV, 17<sup>4</sup>.

ষ্ট্রবি, the eye, 1 नयन, n. BK, 21b; 2 लोचन, BK, 16a.

ষ্ট্রী, 1 मूर्घन (ষ্ট্রী মি), m. the head. PD, 2°; 2 सामान्य, n. common, NB, 16.1.

हैं सञ्ज, साधारण, common, CŚ, 22<sup>d</sup>.

ৰ্মুবি, স্থাचार, m. a practice. See Note, LV. B1414.

র্মুন্ কান্দের ক ... কার্ক্রম, शक्यसे, (for शक्कोषि), you are able, (lit. if you have the ability in practice), LV. BI4<sup>14</sup>, 15, 17.

हिंदी, 1 चरित, n. a practice, life, BC, p. 113, NA, 3<sup>b</sup>; 2 भुक्त, enjoyed, used, eaten, NA, 6<sup>c</sup>; 3 भोग, m. enjoyment, PD, 16; 4 समाचरत, pt. pl. practising, UV, 11<sup>c</sup>.

#### ব্য.প্র

भू ते, the cloud, 1 अम्र, n. BC, 65°; 2 मेघ, m. RK, 36; 3 बताहक, BC, 47°.

भू ते भी 'निर्वि' म, जीमृतवाहन, a proper name, NA, 4°, 4. 2.

মুখিন, স্বস্থ, m. details, creation, the expression of conceptually differentiated reality in the word, MK, p. 176. KA, 12°.

ইু ট্রিন্ম, \*বিষর, (lit. spreading), showing, BK, 20°.

#### 74

र्य, पित्, m. the father, BC, 10<sup>b</sup>;
BK, 14<sup>i</sup>; LV. B2<sup>6</sup>, 11<sup>20</sup>;
PD, 25<sup>d</sup>.

य हैं, पितृ-पितामह, m. the father and the grand father, RK, 25,

य'रा, पितृ, m. dual num. the parents, NA, 4°.

### य:र्प

टा देता, पर, alien, stranger, other, BC, 9<sup>a</sup>; BK, 1<sup>b</sup>; PD, 24<sup>b</sup>.

শ্ৰনা'শ, মুক্কা, m. a boar, RK. 15.

र्यंजें (डप-√कृ, to help, serve), 'पकार कुर्वति, (=डपकारं करोति ), serves, KP, 2.3.

শ্ব ম্না্ম, অনুদূল (= স্বনুদূहান্য), imp, do treat with kindness, do favour, LV. BI3<sup>28</sup>.

শ্ব ম, 1 उपकार, m. help, KP,

2. 3 ; 2 उपकारिन्, helping, KP,

2. 1; **3** उपयोगिन्, fit, favourable, NBT, 9. 3.

প্র-ট্রিস্, हितकर, doing a kind act, favourable, LV. B18<sup>12</sup>.

বিক্রি, अन्योन्य, one another, BC, 44°.

ধ্যাম, श्वेत, white, RK, 15.

द्या हैर, भृयिष्ठ, most, BC, 94.

### **2**45

द्भा, गहर, n. recess in a rock, cave, NA, 8<sup>b</sup>.

र्धुर पे, a collection of, mass, heap, 1 राशि, m. BK, 1<sup>a</sup>; 2 स्कन्ध, m. LV. C4<sup>25</sup>.

ধ্র ক্রিনাম, सम्पन्न, endowed with, PD, 22°.

ধুন ব্ৰীম, ত্ৰেবনর, one who knows how to fly. RK, 11.

र्भे, पुम्स, m. a male, CS, 13<sup>d</sup>, 14<sup>b</sup>, <sup>d</sup>.

ই ব্লিচ, a palace, family castle,

1 কুল, n. LV, A5<sup>5</sup>; 2 राजकुल,

n. LV. B13<sup>22</sup>; 3 সাसाद, m.

RK, 1.

र्थे प्राप्त, कापुरुष, m. a mean contemptible fellow, UV, 12<sup>d</sup>.

र्थेम, ददौ, vb. pf. gave, RK, 33.

 $\widetilde{\mathcal{A}}$   $\sqrt{3}$  प्र्यार्घ (=  $\sqrt{3}$  यह ् ), to deserve, अर्घति, UV, 22 $^{d}$ .

#### युग

ठुन (hon. for यम), the hand, arm (from the use made of the hand in salutation by orientals the word means also salutation), 1 पाणि, m. BC, 54<sup>b</sup>; 2 भुज, m. BC, 66<sup>c</sup>; 3 बाहु, m. BC, 12<sup>a</sup>, 31<sup>d</sup>.

ठुना जुन्त, बन्य, adorable, to be respectfully saluted, NA. 12.11.

युषा चुेऽ प, (नमस्-√क, to salute), नमस्करोति, PD, 8<sup>b</sup>.

ठुन दिन्न, 1 नमस्, n. salutation, KA, p. 192; NA, 02; 2 (√वन्द्, to salute), वन्दे, I salute, MK, p. 176; 3 (प्र-√नम्, to salute), प्रणानाम, vb. pf. saluted BK, 23°.

ধ্রনা নের্কমে দি, प्रशापस, gd. having saluted, LV. A1356.

ट्रें, बाह्य, outside, external, i. e. non-Buddhist, RK, 27, 30.

### बुव:य

ষ্ট্র বৃষ্ণ, पश्चात्, afterwards, CŚ, 6°. ষ্ট্র বৃ, ৰান্ত, external, RK. 32.

र्धु स, ग्रायति, f, the future time, the future, LV. Cl<sup>12</sup>, 2<sup>14</sup>; 2 पश्चात्, afterwards, later, RK, 29.

र्धु त, (प्र-√त्राप्, to go, come), 1 प्राप्य, gd. having come. BK, 30°; 2 (\*√भू, to be), भवते, is, LV. B9°.

ठुँ ५ फें, ब्रासाय, gd. having reached, BK, 15°.

ষ্ট্ৰব বৃহা, \* স্থানিহন্ত্য, gd. having ascended (lit. having arrived), LV. B19<sup>7</sup>; \* স্থানিচিনী হনুন, was situated (lit. गत्वा or স্থাगत्य, having arrived), LV. B3<sup>11</sup>.

ম্বীক'ন, उपसङ्कम्य, gd. having gone, LV. A3<sup>16</sup>, 6°.

र्धेर, अपरस्पर, one another, BC,

### र्युष

- ষ্ট্ৰীন ন, विनिवर्तन, n. turning back. return, LV. B13°.
- ষ্ট্রীন্থান্য না, বিমুন্ত, having the face turned back, disinclined, NA, 5<sup>h</sup>,
- শ্রীন ব্রিমান মি, নিরুন্ধ, gd. having turned back, NA, 5. 4.
- ਸੁੰਸਾ ਕਾ ਸੁੱਤੀ ਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਰ੍ਹ ਜਾ turning back, BC, p. 113.
- ষ্ট্ৰীন নিবৰ্নন্ধ, imp. turn back, BC, 11°, 41°.
- ठुँ ८ प (निस्-√श्वस्, to sigh), निःश्व-सति स्म, sighed, LV. A14<sup>53</sup>.
- ্ৰ্ৰাম, पशु, m. a beast, PD, 28°.
- युप्तिप्ति, मुमोच, vb. pf. set free, sheded, BC, 53<sup>d</sup>.
- र्षु (pf. and imp. of ८५५८८ उद्-√मील्, to open), उन्मील्य, having opened, NA, I\*.

#### **বর্মার**:ব

- ই 5, 1 अर्थ, m, n. half, PD, 15<sup>a</sup>; 2 उपार्थ, m. n. half, nearly half, LV. B7<sup>6</sup>.
- ट्रीमा N, 1 दिश, f. direction, cardinal point, LV. B114; NA, 84; 2 दिग्देश, m. a distant region or country, NA, 2.3; 3 पन, m. the subject of a syllogism (the minor term), NB, 28.1, 29.1.
- ≾, भिक्त, f. decoration. embellishment, BC, 56.
- শ্ব ইনি, सहस्र, n. a thousand, LV, A13<sup>27</sup>.
- শ্বনা र्रेमा, ईच्यां, f. envy, jealousy, NA, 1<sup>d</sup>.
- र्ष्री, संयोग, m. union, association, LV. C410.
- ८४म्राऽ, 1 ३ म्रांतरेक, excess,

#### **বর্মাথ.প**

surpassing, LV. A13<sup>23</sup>; **2** आर्थ, noble, fine, excellent, BC, 58<sup>d</sup>; KA, pp. 183, 192; LV. C1<sup>13</sup>, 3<sup>4</sup>, 7<sup>7</sup>, 2<sup>4</sup>, 3<sup>0</sup>; UV, 11<sup>a</sup>.

- ৭শান ম, স্থাৰ্যা, f. noble, NA, 3.3,5.
- त्यू त्र (√हन्, to kill), हन्ति, one kills, UV, 12°.
- ম্ধ্রমের্মুর, हन्ति, (see above) UV, 12<sup>a</sup>.
- ন্ট্ৰি, **1** বৰ্ষন, causing to increase, PD, 27<sup>d</sup>; **2** বৰ্ষনান, growing, RK, 16.
- ন্মীনান, **1** वर्धन, causing to increase, UV, 9<sup>4</sup>; **2** হৃদ্ধি, f. growth, CŚ, 2<sup>b</sup>.
- त्रेत्र प्रम् ्रम् , to grow, increase. [ वर्धते ], UV, IIª.
- प्रेटिस्प, इवस्न, n. that with which an arrow is thrown, a bow, KP, 3.1.

#### 4.公口

- ন্মিনিস্মন্থান, হল্ফার शিল্পির, trained in archery, LV. B211°.
- ন্ধু ন'ন, সাল্ফৰ. m. a garland hanging down to the breast, BK. 29<sup>b</sup>.
- ८४, \*निर्गम, m. coming out, (lit. ascending), NA, 9.8.
- ন্ধ্ৰ, 1 सद्यस्, ind. in the very moment, just immediately, BK, 23<sup>d</sup>; 2 सहसा, ind. suddenly, NA, 12. 12.
- এইনি ট্রিচ, हरि, m. Indra, the lord of gods, NA, 14<sup>a</sup>.

#### $\Box$

- 지, a cow, cattle, 1 गो, m. f. KA, 6<sup>b</sup>; 2 धेनु, f. RK, 13.
- न प्राप्त के गोल, no the state or characteristics of a cow or cattle, KA, 6<sup>a</sup>.

#### 건却.처건

- 지지 역기, 평평, a n. ease, comfort, NA, 9.9.
- ননা মীন, মুদার, m. carelessness, UV, 7<sup>b</sup>, <sup>7</sup>, 9<sup>c</sup>, 10<sup>b</sup>.
- মনা থিঁব, স্থায়নাৰ, carefulness, vigilence, UV. 7<sup>a</sup>, , 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>.

प्राप्त में प्रमान के Treasury.

- प्रिंगार्ज, श्लेष्मन्, m. the phlegmatic humour (one of the three humours of the body, i.e. kapha), PD, 30<sup>b</sup>.
- ਹਰ (pf. of ਤਹਾਂਤ, to move down words, descend), प्राप्त, arrived, LV, B1211.
- মন্থাম, দ্বান, n. falling down, NA, 7.19.
- ন্ন্ ম্বান্ন্, স্থান্ন্, vb. ipf. came down, BC, 3<sup>a</sup>.

#### **3.對**2

- प्र<sup>≒</sup>, अन्तराल, n. intermediate space, NA, 12<sup>d</sup>.
- সংস্কৃ, **1** স্থা-, ptcl. up to, CŚ,  $2^{\text{b}}$ ; **2** মধ্য, middle, RA, 25; **3** যাবন, ind. till, LV. A  $10^{\text{s}}$ .
- নম (for ব্রুম, pf. of ব্রিক্রন, passed, LV. B7<sup>8</sup>.
- ন বিহুম্ফ, m. a humours companion and confidential friend of the hero of a play, NA, 4. 2, 5. 1, etc.
- र्जु, a son, 1 नन्दन, m. BK, 22<sup>a</sup>; 2 पुत्र, m. BK, 4<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, b, 10<sup>a</sup>.
- र्ज़, नारो, f. a woman, NA, 2b.
- तु हो, 1 दारिका, a girl, NA, 13.
  - 22; **2** वधू, a wife, KA, lb;
  - 3 扇, a woman, NA, 14ª.
- নু ক্রীন, कलत, n. wife (the Tib.

### यु:रम्रा:वृष

word generally means family, children), BC, 59<sup>a</sup>.

মু কম পুঁদ, হন্তু, m. sugar-cane KP, 2. 1, 3.

নু'ম'ইনিষ, सुतादि, m. the son and others, RK, 18.

সুন'ন, a bee, l a bee, l স্থানি, m.
NA, 12<sup>b</sup>; 2 দুল্ল, m. NA, 11<sup>a</sup>.

বৃৎ মৃত্, a wife, woman, 2 শ্বন্ধনা, f. NA, 8°; 2 খাদিন, f. NA, 12. 5; 3 स्त्री, f. CS, 13°.

नैं न्, 1 श्राह्मय, called, KA, 4<sup>a</sup>;
 2 भोट, m. Tibet, RK, 3, 4,5.

র্ম্ম (pf. and imp. of ব্র্ম্ব্র্ম)ই, স্মান্ত্র্য, gd. having called, NA, 2.6,3.1.

5] (pf. of 5]5 प, to do), 1 करि-ष्यामि, CS, 5<sup>a</sup>; 2 करिष्यामः, LV. B20<sup>17</sup>; 3 what ought to be done, NA, 13. 6, (i) कार्य, PD,

# 

6<sup>b</sup> ; (ii) कृत्य, NA, 5<sup>b</sup> ; **5** विहज्जम, m. a bird. BC, 2<sup>b</sup>.

5<sup>.</sup>7, 痛却 f. action, BC, 68<sup>d</sup>.

1 what should be done, (i) करणीय NA, 6. 7, 9; (ii) कर्तच्य, CS, 5°, NA, 7<sup>a</sup>; 2 किया, action. BC. 32<sup>a</sup>, 68<sup>a</sup>; KA, 9<sup>a</sup>; MK, 4<sup>a</sup>, b,

5 न होते, कियावत्, with action, MK, 4<sup>a</sup>.

ე ন' ম শুব, শ্লেক are not with action, MK, 4°.

5ु प्रति स्ट्रीर, कर्तुम, inf, to do. NBT, 11. 2.

5 प्र-पिहें प्र उच्यते, is being said. CS, 18<sup>a</sup>.

5 নীৰ, স্বক্তুল, what should not be done, NA. 5°.

5 ने (5 with ने ), 1 कर्तव्य, what should be done, PD,

# र्च. रूच

19<sup>1</sup>; **2** कुर्यात, one should do ( अभवेत ), UV, 9<sup>1</sup>.

5 元河, 朝雨, m. a crow, NBT, 5.4.

5ु८, उत्तर, the north, LV. B2147.

5ुँदि, बोधि, m. f., wisdom, supreme knowledge, BK, p. 137, 32°; LV. A12°; NA,1°, 3°.

চুম্ন্র্ মীনাজ্ব নুমান্ত, बोधिसत्त्व, m. an aspirant to bodhi, wisdom, supreme knowledge, BK, p. 151; KP, 1.1, 3, 2<sup>1</sup>, 3, 3.1, LV. A13<sup>4</sup>, 5<sup>4</sup>, 14<sup>3</sup>, 15<sup>3</sup>, B4<sup>1</sup>, 1<sup>4</sup>, 19<sup>3</sup>, 21<sup>15</sup>, 21, 4<sup>1</sup>, NA, 3<sup>6</sup>.

5 र भेर्न, करिष्यति, fut. will do, PD, 17<sup>d</sup>.

5ুম (pf. ট্রি5্ম, to do, √রু), ফলিব, produced, BK, 2<sup>4</sup>.

5ुंश (pf. of चुेंद्र'श, to do, √क ),
produced. done, did, does,
etc. 1 अकारयत्, caus. ipf,

### चुश्राय

caused to do, BK, 11<sup>b</sup>; **2** करोति, ptl. UV, 26<sup>d</sup>; **3** कलित, BK, 2<sup>d</sup>; **4** कृत, BC, 11<sup>b</sup>; NA, 7<sup>6</sup>; **5** चके, pf. BK, 24<sup>d</sup>.

5 र हेता, gd. having done, LV. A7<sup>12</sup>; NA, 12. 15.

5ुं भें जुं भें, कृत्वा, gd. having done, BC. 52°, 59°; NA, 2. 16; UV, 8° ( \*करोति ), BC, 51°; NA, 6. 9; CS, 1°.

5ুমান, did, done, doing. 1 কুর,

2 चकार, pf. did. BC, 68<sup>d</sup>;

3 ( करण ), UV, 19°, ° (\*कृत्वा ) :

4 विरचित, (made), BK, p. 151.

5 ম'র্ম ( 5 ম arid মি), স্পন্ধীর, imf. made, LV. A1212.

5ुँ जै, √दा, to give, 1 दत्त, given, NA, 7°; 2 ददौ, gave, BC, 19<sup>a</sup>.

ব্রীব'ন, दीयते, vb. is given.

ট্রীমান, बाल, m. a child.

55 (pf. of 3557, to be, √4, etc.), 1 अभव was, BK, 2<sup>b</sup>; 2 श्रागत, came, PD, 7°; 3 उद्भत, came into being NA,6<sup>b</sup>;3 जायते. is born, PD, 6<sup>b</sup>; **5** प्राइभ<sup>5</sup>त. appeared, LV. A1339,46.

उँदि हो, अनतीर्य, gd. having come down, LV. B37.

पुरान्य, निष्क्रम्य, gd. having come out. LV. A56

5ूट'न, ज, arising from, NB, 11.

गुँद'नर'...गुँद, अभूत, was, UV,

5. वालुका, f. sand, BK, 3<sup>b</sup>,

तु न्या देनाश, व्यत्मत्ति, f. perfect proficiency, KA, 9b.

ਹੈ ਨੀ, वालुका, sand, BK, 4°, 5°.

चेंद्र (चेंद्र प, √क, to do), 1 चिंद्र, 1 arrived, अभ्यागत, LV. A817; करोति, NA, 8ª; UV 1°; 2 कुर्वति, LP, 2.3; 3 करिष्यामि, UV, 5ुँक प, आगच्छत, came, BK, 27°.

1°; 4 अ]कार्षाः, BC, 50°; 5 कृत, BC, 32°; BK, 17°; 6 कियते, PD, 12<sup>1</sup>; **7** किया, NB, 15. 1.

चैर-तु:पडुमा:प, कारित, caused to do, appointed, BC, 291.

र्रे ५ १ विकीषी, f. desire of doing, BC, 12b

चे दें, √क, to do, 1 करोति, PD, 17<sup>b</sup>; **2** कुर्यात, CS, 16<sup>b</sup>; **3** कुर्वन्ति, NA, 11 ; 4 किया, f. action, KP, 1.3.

चुैर्'य'उन्, -कारिन्, doing, bringing about, NB, 9. 1.

चुै द्य सेद य, निष्कारण, without a cause, BC, 104.

मुद्देर प्रमार, करिष्यति, will do, BK. 32<sup>d</sup>.

**2** 知用, LV.B, 10<sup>23</sup>

#### 打四

র্মী, lit. a rock ( ঃएक्शन, one solid mass), UV, 20°.

퇴하지, 根語, sprinkled, watered. BK, 10°.

মুন, अपोढ, removed. NB, 4. 2.

ম্ম'ন, 1 रहित, free from, NB, 6. 1;2 विप्रयोग, m. separation, LV. C4<sup>12</sup>; 3 वियुक्त, separated, deprived of, RK, 21°.

ব্রীমান, व्यम्र, eagerly or intently occupied, BK, 28°.

त्र, n. rather or better than, CS, 17<sup>a</sup>.

ह्याँ हैं, गुह, m. a teacher, particularly a religious teacher; the father, NA, 3.14, 5.4, 6°, 4, 6.2.

हार, आहा, acceptable, CS, 22b.

त्रिः पः निः, lit. to be accepted (अन अवसन्येत, one should not

# तुन य

contempt, i. e. should accept), UV, 13<sup>a</sup>.

নুদ্ধ (pf. of নুদ্বা, √সহ, আ
-√বা, to take; ft নুদ, imp.
নেব), লসাহ, pf. took, BC, 63°.

ব্রিন্ম'ট, 1 স্থানুদ্বিদ্যা, gd. having taken favourably, LV. Al2<sup>24</sup>; 2 परिगृह्य, gd. having taken, LV. Al3<sup>60</sup>.

নুম্প বৃশ, আহাম, gd. having taken, BC, II°, 13b, 93d.

নুদ্র্মান, हत, taken, BC, 29<sup>6</sup>.

রুশাস ট, प्रवर्तगत, pt. ptcl. causing to roll (lit. having caused to roll), LV. A1449.

त्रुर्ज, मूर्ख, m. foolish, stupid, PD,

নুব ম, नीच, मूर्ख, vile, foolish, PD, 27°, 28°.

¥.

र्ह्म, मति, f. intellect, thought, BC, 17<sup>b</sup>.

র্নি মূরি, मति, f. intellect, thought, BC, 35°; BK, 7°; CŚ, 11°.

র্মিন্থি, मेधाविन, intelligent, wise, UV, 3<sup>b</sup>.

र्ह्में प्रकृ, दुर्मति, foolish, PD, 8°.

র্ন্ন ত্রন্ধি, one with intellect, LV. BII18.

র্ন্থি নি, विश्रम्म, m. confidence, BC, 22<sup>a</sup>.

ह्म द्वात, intelligent, 1 घीमत्, CŚ, 22<sup>4</sup>; 2 बुद्धिमत्, CŚ, 2<sup>4</sup>.

র্নি বিশ্বাম, gd. having caused to believe, BC, 62<sup>4</sup>.

র খন, বিশ্বন্ধ, confident, fearless, BC, 2°.

র্মি থিনহা না, ১মুক্কবিপ্সদম, without abandoning confidence, BC, II°. **JAC.** 

र्त्ति हो ने, अवोध, devoid of intellect, foolish, PD, 6°.

नुर्वे देर्, a minister, 1 प्रकृति, f NA, 7°; 2 मन्तिन्, PD, 26°; 3 सचिव, m. RK, 17.

র্নিম (র্ন্নি and intr. ম), পুরুষা, by intellect, NA, 2.14.

र्रा, वस, m. influence, subject to, under the influence of, BC, 30°, 68°; CŚ, 10°, NA, 5°, NB, 21.1.

5पट री, 1 अधिपतेय, ruling or determining, MK, 2°; 2 इन्द्र, m. lord, BK, p. 151; NA, 2<sup>d</sup>; 3 इन्द्रिय, n. an organ of sense, NA, 5°; NB, 8. 1, 9. 2.

र्पट सुना, ऐश्वर्य, n supremacy, sovereignty, NA, 4<sup>b</sup>.

ব্ন স্থ্ৰনা নী ব্ন ক্ষ্মিৰ্যাধিদল, the (state of being) lord of supremacy, LV. A1430.

## न्यर सेन

ব্নিমেন্, স্থাৰ্য, not having one's own will, helpless, BC, 68'.

র্মিন্মির্ম, স্থান্য, not having one's own will, BC, 44°.

5्री, शिरस्, n. the head, BC, 59<sup>b</sup>.

ন্ত্ৰ' (hon. for স্থ্ৰ, the hair), केश, in. the hair, BC, 57°.

지, ਜੁੜਦ, m. a crown, tiara, BC, 13°, 27°.

5 ज, middle, 1 मध्यम, KP, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 2, 10, 1; LV, C2<sup>22</sup>; 2 मध्यमक, MK, p. 176.

ব্ৰু'মেম'মেম'মে'ম্ব্ৰ'ম, স্থাमध्यमा ( प्रतिपद् ), not middle (path), LV. C2³,⁵.

55ुरा (55 and instr. रा ) मध्य, middle, KP, 8. 2, 10. 2.

५५५ मध्य, middle, BC, 54°.

#### **R**7751

বিদ্যান্তন্তন, सरखती, f. speech, the presiding deity of learning, KA, 1°.

5ु, वि.√भज, to distinguish, विभजते, KA, 8<sup>b</sup>.

বৃত্তী'ন, भेद, m. distinction, KA, ৪°.

৪৪ ন বার, m. a servant, ৪৪, 28<sup>d</sup>; 2 স্ত্রা, f. subject, ৪৪, 7.

ম্মামে নি, a maidservant, 1 चेटी, NA, 12. 15, 13. 1. 5; 2 दासी, BK, 28<sup>d</sup>.

प्रति प्राप्त van, to endeavour, **1** प्रयतेथाः, you should endeavour, BC, 23<sup>d</sup>; **2** यहा, m. endeavour, BC, 45°; **3** व्यवसाय, m. perseverance, BC, 29°.

ন্মন্ম, লম্বন, rests on. See note, BC, 50°.

## पर्यतः भ्रम

, ক্বল, n. only, Cs, 13°, 21<sup>d</sup>; NA, 6, 6; PD, 27<sup>d</sup>.

९, केवल, n. only, NA, 13. 17.

এনিন্ধ ব্রিচ, अमन्दर, m. a mountain of the name in Purāṇas, BC, 13°.

৭বুন ঠ, বন্ধ, n. a lac, one hundred thousand, RK, 7.

प्रेप्स, वर्षति, rains, BK. 12d.

ন্র্না মন্, समर्पयितुं कालः, the time to make over to, RK, 22.

प्रिज़ैन, \* स्वन्ति, vb. cry, sound (in general), LV. B920.

ন বুদ, 1 जायते, originates, UV, 2°; 2 प्रभवति, comes into being, UV, 16°; 3 भवति, is, MK, 10°.

प्रमुद्ग त्रमुद्ग , 1 निष्कामिष्ये, I shall go out, LV. B14<sup>22</sup>, <sup>24</sup>; 2 भविष्यति,

#### এইধ্রে

will be, UV, 19<sup>1</sup>; 3 भविष्यसि, you will be, UV, 1<sup>4</sup>.

35 दें, भूत, n. a being, BC, 46°.

বুরু ন, 1 भवति, is, Cś. 4°.°;
2 पुनर्भविकी, f. leading to rebirth, LV. C°; 3 - प्रद, producing, RK, 10; 4 सम्भव, m. possibility, Cś. 12°.

ন্ বুদ'ন্ ন্ ন্ নু ম্ ন্ ন্ ন্ ন্ will be, BC. 47<sup>b</sup>.

ব্রিমিন, विभव, m. treasures, fortune, PD, 15°.

ন্ন্ন'ন, separation, 1 विष्रयोग, m.
BC, 46<sup>a</sup>, 47°; 2 वियोग, BC,
43°; 3 विश्लेष, m. BC, 17°, 49°.

ব্ৰহ্ম, फल, n. a fruit, NA, 7°.

নুর্থ'ন্ন'ন্তথা, सफल, fruitful, NA, 14°.

马克勒克, फल, n. a fruit, BC, 8<sup>a</sup>, 55<sup>a</sup>, MK, 11<sup>b</sup>, 12<sup>a</sup>,°, 14<sup>b</sup>; NA,

#### দেখ্রপ্র-গ্র

3°, 7. 13, 9°; NB, 18. 1, 26. 1; PD, 12°; UV, 12°, RK, 29.

এর্থানু জীব্ব, फलाभाव, m. t'e absence of the fruit, MK, 14°.

ব্ৰুম'নু'ম'নাব্ম, फत्तस्थ, partaking of the reward, BC, 9°.

নুহাইনি, নিজ্ফল, fruitl ss, futile, BC, 45°.

৭র্মান, सम्बन्ध, m. connection, NBT, 9. 5, 10. 4, 12. 1, 28.

भू , 1 \*कृत, made (lit. युक्त, joined). BC, 25<sup>d</sup>; LV.A3<sup>10</sup>, <sup>53</sup>; 2 योजित, employed, NA, 7<sup>a</sup>.

भूत न, 1 प्रयुक्त, arising from or produced by, NBT, 11. 13; 2 युक्त, used, employed, CŚ. 8°.

हैं जै, 1 दान, n. giving, gift, PD, 16°; 2 दास्ये, I shall give, LV, B131°.

ষ্ট্রীব ন, दान, n. giving, gift, BK,

δJ

शोधन, n. cleansing), NBT, 1.d.

भूर, योग, m. connection. UV, 16°.

ब्रें रें , प्रयोक्तृ, m. one who employs, an author, KA, 6<sup>d</sup>.

ब्रॉड प्र, 1 अनुयोग, m. application, attachment, devotion to, LV. CI<sup>11</sup>, 2<sup>8</sup>; 2 प्रयोग, m. application, performance, BK, 5<sup>6</sup>, KA. 2<sup>6</sup>; NA, 2. 12, 15; 3 योग, m. connection, UV, 16<sup>a</sup>.

अर्थ प्र, वियोग, m. separation UV, 16<sup>b</sup>.

ষ্ট্ৰ, a snake, 1 স্থাशीविष, m. BC, 56<sup>d</sup>; 2 सर्प, m. PD, 3<sup>a</sup>, b, c.

মুদ্দের ঠিন, वादयति, plays with an instrument, NA, 12. 15.

N

रा, 1 ∗किम् (का), what (im-

21.

plying 'no'), LV. B20<sup>29</sup>; **2** not, (i) न, BC, 16<sup>a</sup>, etc.; BG, 4<sup>b</sup>; KA. 4<sup>b</sup>; LV. B7<sup>7</sup>, etc.; C4<sup>18</sup>; NA, 5<sup>a</sup>, b, etc.; PD, 14<sup>b</sup>, etc.; UV, 1°; (ii) मा, BC, 50<sup>b</sup>, 55<sup>a</sup>; **3** mother, (i) जननी, BK, 15<sup>b</sup>; (ii) मान, BC, 32°, 45°; PD, 26°, d.

ম'ন্ট্র্রি'ম', अनाहित, not produced, not effected, NB, 6. 3.

ম'ন্দুম'ন, স্থন্থান্ব, not mistaken, NB, 4, 1.

ম'মাম'ম, স্বমূব, non existent, BC, 38<sup>a</sup>.

N'देश, श्रानियम, m. uncertainty, CS, 15°.

N 5 ਨ ਨੀ, ਜਰਜ਼, m. a man of the name, NA, 7. 3, 5.

ম'নির্নিম'ন, ऋते, ind. without, excepting, CŚ, 9°.

মার্মির, স্বর্ছ, not seen, PD, 28°.

#### श.क्ट

ठा वै ८, eunuch, 1 क्लीब, BC, 33<sup>a</sup>; 2 नपुंसक, CŚ, 13<sup>b</sup>, 14<sup>b</sup>, a.

ठा त्रा, त्रासमर्थ, unable, KP, 1.3.

ম'শুম্ম, (lit. অনুন্দ্ত, not given up), অনুন্দ্তন্ম, gd. having not given up, PD, 4°,

ম বুম,¹ 1 স্থান্থন, not done, BC, 52°; 2 সাহলো, gd. having not done, PD, 4°, b.

N' 문자 2 (pf. of 한 도 기 , to tell, mention). 역도 \*코모(तवेद्य, gd. having not informed, LV. B2⁵.

ठा पुँदि प्र, अनागत, not come or arrived, PD, 7<sup>a</sup>.

ম'র্ন্ট্রি, স্থনাगत, future, UV, 14b.

ठा क्रू रा, तूष्णीमासीन, keeping silent, UV, 18<sup>a</sup>.

र्सिट, वैकल्य, n. imperfection, deficiency, CS, 12°.

## ম'শ্বৰ

ठा छोज, न ( भवति ), not, BC. 16<sup>b</sup>, 18<sup>b</sup>, 21<sup>a</sup>, 32<sup>a</sup>, 34<sup>a</sup>. 48<sup>a</sup>, 61<sup>b</sup>, 67<sup>a</sup>; BK, 8<sup>a</sup>; CŚ, 9<sup>a</sup>, 17<sup>b</sup>; MK, 1<sup>a</sup>, <sup>b</sup>, 4<sup>c</sup>, 6<sup>b</sup>, 10<sup>a</sup>; NA, 9<sup>c</sup>; NBT, 12. 5.

ম'খীব'ব্ম', নন্ত, not ? is it not ? CŚ, 8<sup>a</sup>, 22<sup>a</sup>; NA, 6.6,9, 7.7.

ਲਾ ਘੇਕ੍ਰਾਂ ਹ, ਜ, not, CŚ, 15°; NA, 17. 4; NbT. 4. 2.

ਨਾ ਪਾ, मलय, m. a mountain of the name, NA, 7, 14, 16, 19, 22, 8<sup>4</sup>.

ਸਾਕਾਲਰਾਨ, मलयवती, f. the name of the heroine of the drama, NA, 12. 15.

ম'মেশা্ম, ন (भवति), not LV. B10<sup>10</sup>.

ম'শুরাম, without remainder, whole, all, LV. C6<sup>19</sup>.

#### री

ম'ন্<u>মু</u>ন্থ, শ্বাহান্তিন, not trained, KP, 3. 1.

지 方, महिष, m a buffalo, RK, 14, 34.

지도, बहु, many, much, PD, 5°; UV, 18<sup>b</sup>.

মান প্রাথ, ৰছু, many, BK, 2<sup>b</sup>.

ठाट टी, बहु, many, much, BC, 11<sup>a</sup>, 64<sup>a</sup>, 68<sup>a</sup>; NA, 7. 13; PD, 4<sup>a</sup>; UV, 4<sup>a</sup>; RK, 36.

মেন্স, महत्, great, LV. B20<sup>31</sup>.

মাব্ৰ'ম্মা, ভদदेश, m. instruction, advice, BK, 12<sup>b</sup>.

N, हिवस्, an oblation, clarified butter, NA, 9.8.

지지, शयन, n. sleeping, a bed, BC, 28<sup>a</sup>; LV, 11<sup>12</sup>, 19<sup>8</sup>.

हैं, **1** not, (i) न, BC, 24<sup>b</sup>, etc.; BR, 9<sup>d</sup>, etc.: CS, 2<sup>b</sup>, etc.; ही

KA, 7°, etc.; KP, I. I, etc.; LV. A8<sup>13</sup>, etc.; NA, 2. 12, etc.: MK, 5°, etc.; NBT. 4. 3, etc.; PD, 9<sup>d</sup>, etc.; UV, 1<sup>d</sup>, etc.; (ii) नो, LV. B15<sup>22</sup>; 2 a man, (i) नर, m. BC, 24<sup>b</sup>; BK, 1<sup>a</sup>; (ii) न, m. BC, 1<sup>d</sup>; (iii) पुरुष, m. LV. A2<sup>2</sup>, 5°; UV, 5°, 19<sup>b</sup>; (iv) मनुष्य, PD, 20°, UV, 22<sup>a</sup>.

মীব্দাব, বিষয়য়, cast-down, LV. B II.

মী স্মীমান, खेद, m. distress, dejection, LV. 12<sup>17</sup>.

মী'ন্যুম', न, not, Cś, 12ª.

र्भे 'त्रगुर'न, न, not, LV, Cl<sup>20</sup>, <sup>24</sup>, <sup>26</sup>,

মী বেইনাম মুব, অমযবান, m. one who gives the assurance of safety, PD. 25°.

र्भे अप र्च स्र असुप्तमात्र, adv. as soon as he did not sleep (see Notes), LV. 3<sup>3</sup>.

## श्रेन्

মী টু ন, অমনিঘান, absence of vicinity, NB, 13.1.

री देना प, श्रानिख, not eternal, Cs, 15°; KP, 5. 1. 6. 2, 3, 7. 1, 2, 8. 1.

ম স ম ম মিথিলা, f. a town of the name, UV, 24°.

মান্ত্র মেই প্রামা, স্থাবাল, an instance on the other side, a dissimilar instance, or one in which the mejor term is not found, NB, 29. 2; 2 সন্বিদল্প, m. an adversary, foe, NA, 7. 2.

हो प्राप्त क. a king, BC, 38<sup>b</sup>.

মী ন্বির্বি, স্থানিছ, undesirable, PD,

মী শুনা ন, শ্বাসিয়, not pleasing, not agreeable, LV, C4°.

हो है। ज्ञिनिद्त, not blamed, UV. 18<sup>d</sup>.

## श्रे.मार्य ८

हो मार्ड ८, \*सुचन्न, very impure, KP, 2.3.

ম নৈ স্বার্টনা, f. not killing, CS, 21°.

रो प्रिं प्रिं निःस्पृह, free from longing, BC, 66°.

মী' স্ত্ৰ্ব, undecaying ( ক্রু,
ম' ক্রমে'মা, pernicious), BK,
াু

মী স্থান্য, undecaying, BK, 13°.

हो हिए, विषम, uneven, rough, NA, 7.19.

মী নৈ ম'বা, স্থানৰ্ছ, not fit, NA, 12.

মী'শার্মি, স্থান্যুর, not giving way, imperishable, BK, 32°.

মী মি সাম অযুক্ত, not right, LV. B2<sup>11</sup>.

### মুব.বম

মী এই সুৱান, n. ignorance. C.S. 13°.

रोभा, the eye, 1 ग्राचि, NA, 13. 18; 2 चनुस्, n. BC, 4<sup>b</sup>; KP, 7.1; NA, 1<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>; 3 नयन, n. LV. 13<sup>4</sup>; 4 लोचन, n. NA, 11.5.

হ্মিন শ্বের ম, নিস্নবর, one with the eyes, CS, 22°.

रोट, नामन, n. a name, CS. 19<sup>a</sup>; PD, 12<sup>c</sup>.

रोज, 1 न, not, BC, 1<sup>a</sup>, 9<sup>b</sup>, 15<sup>c</sup>, d, 19<sup>d</sup>, 41<sup>c</sup>; BK, 7<sup>d</sup>, 8<sup>d</sup>; CS, 2<sup>d</sup>, 3<sup>b</sup>, 10<sup>b</sup>, 13<sup>a</sup>, b, 15<sup>b</sup>; MK, 1<sup>b</sup>, 5<sup>d</sup>, 14<sup>a</sup>; NA, 1<sup>b</sup>, 5<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 27<sup>b</sup>; UV, 21<sup>d</sup>; 2 न तु, but not, BC, 1<sup>d</sup>; 3 न स्पात, may not be, BC, 17<sup>d</sup>; 4 नैव, certainly not CS, 8<sup>b</sup>.

মীব বুমা, ननु, is it not, CŚ, 10<sup>a</sup>, 15<sup>a</sup>.

## . शेव य

होत् प, न, not, Cś, 14b.

ठा ने मा, मौक्तिक, n. a pearl, NA, 8°.

ठाँक पा, तमस्, n. darkness, NBT,

মুব নৈ মুদ্ধ, m. a kind of grass (of which the girdle of a Brahmin is made), NA, 10°.

ठी, heat, fire, 1 अप्रि, m. BC, 36°; 2 तेजस्, KP, 6.3; 3 विह, m, BK, 1°.

हो 7 | , a flower, 1 कुनुम, BK, 23°; NA, 7. 13; PD, 2°, 22°; 2 पुष्प, n. BK, 14°; NA, 11°; RK, 16.

ন্ন স্মার্ফা, m. a looking glass, KA, 5°.

N, not, is not, does not exist non-existent, 1 श्रसत, C\$, 10°, MK, 6°,°, 7°, 12°; 2 न, BC, 24°, 27°, 36°, 61°; KA, 5°; LV. B16°; NA, 9°; MK,

## मेयाकें मुन

4°, °; UV, 9°, 20°, 24°; **3** न विद्यते, NBT, 12. 1; **4** नास्ति, BC, 10°; KP, 10.1; PD, 1°, °, °, °, °; UV, 2°, 18°, 21°, °; **5** विना, ind. without, NA, 7.3.

सें र उँ६, नास्ति, is not, UV, 2d.

रो ५ ५५, श्रिन्यथी, for the disappearance, BC, 3°.

हों दी, is not, absence, nonexistence. 1 श्रभाव, CŚ, 20<sup>d</sup>; NBT, 5.4; 2 श्रसत्त्व, NB, 29. 1; 3 न, CŚ, 2°; MK, 11<sup>b</sup>,°; 4 नास्ति, CŚ, 16<sup>d</sup>; UV, 24°; 5 हीन. tute or deprived of, RK, 21<sup>d</sup>.

হাঁ ব'হাঁ, नास्तिक, m. an unbeliever, BC, 31°.

होत्र के नुर्त, जागर्ति सा, awoke, kept watchful, LV. B2217.

# म्राम

ठोरा नि, पूर्वपुरुष, m. fore-fathers. हु दिन दिस, शोच्य, deplorable, BC, RK, 24.

र्ही, स्त्री, f. a woman, CS, 14b, d.

even though, यद्यपि. PD, 12<sup>b</sup>.

ठु दिन, 1 शोक, m. sorrow, grief, BC, 18<sup>a</sup>, °. 42<sup>a</sup>; UV, 2<sup>d</sup>, <sup>d</sup>, (शोचि-तुम्, inf, to regret), BC, 18<sup>b</sup>; 2 शोच्यते, affliction is felt. BC, 24d.

ठा ५० ५५ निर्वास, see next, CŚ, 3<sup>a</sup>.

ठा ५५ ५५ ५ निर्वास, n. Cs, 3°.

ম'ন্ব'ন্ব্ৰ্ম'ন্ , निर्वाण, CS, 21°.

ठा प्रांचित्र, शोक, m. sorrow, (lit. शोकस्थान, n. a cause of sorrow), BC, 30<sup>d</sup>.

ठु ८५ है, शोच्य, deplorable, BC, 18d.

### ব্যব্'য

191.

মু 'দব' মেষা' দেব দু, निर्वाण, n. the name for the final liberation in Buddhism, LV, C1<sup>33</sup>.

ठा पर, मर, m. a desert, BK, 91°.

रुप्ता, श्रहर, m. n. a sprout, BC, 28°.

ঠু ম বু, adv. quickly, 1 স্থায়, NB, 6. 1; 2 जिप्र, BC, 52<sup>b</sup>; **3** इ.त, PD, 29<sup>b</sup>; **4** शीघ्र, BC, 55d.

धुर पः धुर पर, adv. त्वरित, in quick manner, LV. B9.

5 न न , m. a low, man, PD, 4<sup>b</sup>.

ব্লাব্ন, low, inferior, 1 प्रस्वर, BK, 6<sup>d</sup>; 2 हीन, LV, Cl<sup>12</sup>; UV9ª.

্ব্যান্ত্র বুঝ, স্থান্তর, made low, BK, 17°.

## नुसर रो

५८२ हो, राग, m. red colour, र्भूग ५८ होत रा, तमस्, n. darkness, BC, 49<sup>a</sup>.

5ठा र प, red 1 रक्क, NA, 8°; 2 | क्री र निन्दा, (श्निन्दितुम्), f. blame, लोहित, RK, 12, 34.

रुअर प केर, रक्तता, f. redness, BK, 17b.

र्ह्मिन्हा रा, 1 त्रालम्बन, n. supporting, MK, 2b, 8d; 2 उपल्हिध, f. perception, understanding, KA, 8°.

रक्षेमारा संद स्य, अनालम्बन, without supporting, MK, 8a,c.

र्रुष्य न, नरक, m. the hell, BK, 1°, 15°: PD, 19°.

र्हे। डी, मयूर, m. a peacock, LV. B914.

ही पारा, खप्रभूत, being like a dream, BC, 48°.

होंद्राप, मोह, m. delusion, PD. 1<sup>b</sup>.

KA, 4d.

UV, 21<sup>a</sup>.

र्रे, निन्दा, f. blame, UV, 20°.

रूप्तर मु प्त, (lit. निन्दनीय, to be blamed), \*निन्दित, blamed, UV, 19ª.

अर्'यर दें रा, निन्ध, deserving blame, NA, 5d.

মূণ, medicine, 1 স্থাপ্য, n. Cś. 8°, 10°; KP, 1. 1; PD, 13°; 2 भेषज, n. PD, 14d,

अन् रोत्, निरौषध, without medicine, PD, 17°.

श्लेमा हा, वेसा, m. a bamboo, UV, 12b.

भेष, भू, f. brow, NA, 2b.

ञ्चेग है, अलक्षक, m. red lac used

### ₹5°4

by women to dye the soles of the feet, NA, 8°.

र्झेर्-प-८-पिड्स-प, साधिचेप, with reflection, censure, NA, 13, 5.

र्ह्मेर्**र** डिंद, √निन्द्, to blame, UV, 18°.°.

মুর্'মেম, স্থািধান, n supplication, RK, 33.

र्क्स् (pf. and imp. of क्स्पिन, to call, assert, √कथ, to say), 1 यारोचयति स्म, said, LV. B20<sup>22</sup>; 2 कथय, imp. say, NA, 7<sup>4</sup>.

মুখি উ বৃশ্বি, 1 का कथा, what word (lit. say what is necessary), BC, 27<sup>a</sup>; CS, 16<sup>a</sup>; 2 किं पुनः, how much more, BC, 27<sup>a</sup>, 49<sup>a</sup>.

हैं ( $\sqrt{a}$ च्,  $\sqrt{a}$ द्, to say, speak),

## \$1ª

1 बद्यामि, I shall speak, BC, 37<sup>d</sup>, 38<sup>d</sup>; 2 बद्त, pt. pl. speaking, a speaker MK, p. 176; 3 बादिन, a speaker, BK, 8<sup>b</sup>.

হু সাম্ব্ৰ, পাতক, reading, talking, RK, 14.

ह्य ति (√कथ, √व, √वद, etc. to say, speak, pf. ह्यू ते, imp. ह्यू ते, 1 कथयेत, opt. one may say, BC, 40<sup>b</sup>, ; 2 ब्रुवत, pt. pl., saying, NBT, 9.4; 3 ब्र्याम, opt. I may say, BC, 39<sup>b</sup>; 4 व्दत्, pt. pl. speaking, a speaker, BC, 42<sup>a</sup>; NBT, 10.3.

হ্ল ন ন ন a speaker. NBT, 10. 6.

ষ্ট্রান, বক্তুম, inf. to say, NBT, 10.2.

हैं 5, वाच्य, to be said, BC, 24b.

হ্লুবি ( হ্লু and বি ), भणामि, I say, NA. 13°.

## 쥙쥐

ই N, said, 1 অন্নবান, BG, 1<sup>d</sup>;
2 অনানন, LV. B12<sup>6</sup>; 3 আह,
LV. A5<sup>10</sup>, B20<sup>19</sup>; 4 আहु:, LV.
B20<sup>21</sup>; 5 उक्त, NA, 2.6; 6
उवान. BC, 60<sup>d</sup>, BK, 7<sup>b</sup>; 7 बभाषे,
LV. B13<sup>7</sup>; 8 भागिन, one who
says, speaking, talking, UV,
18<sup>b</sup>; 9 भाषिन, speaking, talking, UV, 18<sup>b</sup>.

হ্রাম'ব্যা, उक्षा, BC, 12".

श्री पी, said, 1 श्रव्योत्, BC, 4<sup>d</sup>, 62<sup>a</sup>; 2 श्रवची, LV. B 14<sup>4</sup>; 3 श्रवोचत्, LV. A 11<sup>2</sup>; 4 श्रामन्तयामास, addressed, LV. B<sup>11</sup>; श्राह, LV, A 3<sup>23</sup>, 4<sup>12</sup>, 6<sup>16</sup>, 8<sup>9</sup>, 9<sup>8</sup>, 10<sup>2</sup>, B7<sup>2</sup>; 5 लक्ष, LV. A9<sup>2</sup>, NBT. 9.7 6 कथन, mention, PD, 12<sup>o</sup>; 7 ज्ञवीति, NA, 9. 4; 8 ज्ञुवत, pt, pl. saying, BC, 13<sup>d</sup>; 9 ज्ञूयाः, you should say, BC, 51<sup>d</sup>; 10 ज्ञृहि imp. say, BC, 52<sup>d</sup>; NA, 3<sup>d</sup>.

## শৃষ্ঠ শ্ৰ

हीं श ∗वाच्य, say (imp.), to be said. BC, 38<sup>b</sup>.

র্ছ্রিম'-দ্বিদা, बद, imp, say, LV. B

#### ₹

र्ज ५ ५५, चन्दन, m. n. sandal, BK. 29°; NA. 7. 19, 8°.

र्ड N, 1 -माल, an affix in the sense of measuring, as much as, BC, 1<sup>b</sup>; NA, 13, 26; 2 माल, mere, only, PD, 12°; 3 माला, a measure, PD, 15<sup>a</sup>.

र्जर हिमा, मान्न, n. mere, only, CS,

নার্কা মেনা মেন, বিहাर, m. a monastery, BK, 29°.

মার্ক মি স্থান, n, (i) the chief minister of a king, NA, 7.3; (ii) main, NA, 12.5.

## गहिँ में

मार्ड में हैं है, प्रमुख, n, authority, supremacy, PD, 5°.

যর্ত মে'ন্ম'নু, प्रतिपालयावः, we two wait (in the sence of प्रति-पालयिष्यावः, we two shall wait), NA, 12, 14.

বৰ্ত্তিন, হলাঘ্য, praise-worthy, BC, 33°.

নৰ্ভন মিনি মেনিন, স্থানা: पुर, n. the harem, inmates of the female apartment, the ladies taken together, BC, 37°.

र्ड, मूल, n. a root, UV, 21°.

ई न, मूल, n a root, origin, basis, text, BK, 5°; MK, p, 176; UV, 1<sup>b</sup>.

र्जें, दर्भ, m. the kuśa grass, NA, 11.4; 1 तृण, grass, NA, 12°.

ইনি'ন, কুজ্ম, n. a wall, LV. B 94, 10<sup>13</sup>.

#### 고왔었었.긴

रूप ये, कर्टक, pungent, unpleasant, PD, 30°.

रें, श्रम, the uppermost part, point, top, NA, 13. 2.

र्हें हैं। दी, 1 आरब्धवत, one that has begun, NBT, 12.4; 2 आरम्भ, m. a beginning, BC, 52°; 3 आरम्भणीय, to be begun, NBT, 5.3; 4 व्यापार, m. action, NBT, 10.6.

नहीं प्राप्त के प्राप

নস্তম্ম (or ইমিম, pf. of ইমি'ন আ√ংশ্, to begin, ft. নস্তম, imp. ইমিম) আংম্মন, is begun, NBT, 7. 18.

ন্ধ্ৰম্প'ন, সনিৰন্ধ, bound, connected with, (lit. স্থাৰ্ড্ৰ, begun), NA, 2.9.

### নই'ন

नहें न, f. love, affection, kindness, affectionate, 1 क्या, f. BG, 1°; 2 द्या, NA. 10°; 3 लिग्ध, BC, 41°; 4 लिह, m. BC, 24°, 4, 27<sup>d</sup>, 31<sup>b</sup>, 44°, 50°, 51°.

पहें 'प' हो रे, अस्तेह, m. the want of affection or love, BC, 15<sup>a</sup>.

নষ্ট মীব, নিছু যা, unkind, cruel, NA, 1°.

पहें हो दें प्र, निष्कहरा, unkind, NA, 13.6.

पहें त्र्यान, n. activity, assiduity, UV, 8°.

पहिंद प्राप्ति, व्यवसायिन, energetic, diligent, PD, 24d.

पर्हें ज प, (\*सतत) उद्यत, (always) active, BK, 26<sup>b</sup>,

र्कें, √दा, to give, 1 ददासि, LV. 1715; 2 देहि, LV. 1411.

र्कुत्भ'न, √दा, to give, दित्तु (for दातुम), to give, LV. B 14<sup>13</sup>.

### हेंग

ಹ

ਨੱਧ, 1 ਬਸੰ, m. heat, LV.B 9°; 2 ਰਸ, not, BK, 5°.

र्केट्राप, ब्रह्मन्, m. the creator.

ঠিমে মেম ষ্ট্রির্মি, ब्रह्मचर्य, n. celebacy or the duties of a religious student, LV.C 1<sup>20</sup>.

कर्ने से, प्रमाण, n. evidence, the means of arriving at correct knowledge, NB, 18.1, 20.1, 26.1.

ਨੀ, तप्त, hot, BK. 3°.

कॅं, बन, n: a forest, BK, 11°, 14°, 16°, 30°, KA, 1°-

र्देग, a sentence, speech, word,

**1** पद, n, NA, 10<sup>d</sup>; NBT, 10.4,

5, 12. 1; 2 भाषित, n. BC, 42°;

3 वचन, n. LV. 162, 183; 4 वाक्य,

\*n. BC, 13<sup>d</sup>. 25<sup>a</sup>; BK, 14<sup>b</sup>; NA,

10. 4, 12°; PD, 3°, 28°; 5 वाच,

f. BC, 25°; KA, 3°, 9°.

## र्देग

र्केमा मी द्वीप, पद्गावली, f, a series of words, KA, 10<sup>a</sup>,

र्मेन प, √दह, passive, to be burnt, 1 दह्यति (passive), UV, 24<sup>b</sup>; 2 दह्यमान, being burnt, BC. 36°.

र्मिन्द्रमुन्, दह्यते, is being burnt BG, 3ª.

र्जेग भेतुर नुरुप, कारिका, f. the concise statement in verse, MK, p. 176.

र्केम्|श'यउर्, पर्य, n. a verse, KA,

あみて, अलम, ind. sufficient, UV, 6°.

र्जुन् अ'सर'द्रमुर'विद, आक्रमेय्या, may attack, LV. B 154,6.

気<sup>工</sup>, इह, here, NA, 8.1, 10.1,12.7.

र्क्, 1 हप, n. form, kind, NB, 25. 2; 2 सहरा, like. BC, 41°.

## রুনাধ্য.ন

র্ম দ্রীমাম, शोल, n. religious or moral behaviour, C.Ś. 17°.°.

र्द्धत्य प्रिनेश, adv. wisely. properly, KP, 4.2.

র্মানাস্থ্রমান ক্রিন্দ্র, n. being of three kinds, NB, 27. 1.

ठें, काल, m. time, PD, 3<sup>d</sup>, 7°. RK, 20, 29.

कें 'न्यमा' कोन्, श्रमितायुस्, unmeasured life, LV. B 1518.

हें र स, करठक, m. thorn, PD, 28°.

र्के नाहा, a group, multitude, 1 गगा, m. BK, 28<sup>d</sup>, LV, B 20<sup>29</sup>, NA,3<sup>d</sup>, 9. 9; 2 निवह, m. BK, 12°; 3 वृन्द, n. PD, 5<sup>d</sup>; 4 सङ्घ, m. BK, 9<sup>a</sup>, 27<sup>a</sup>; 5 सम्भार, m. BK, 30°.

र्केंग्रांग, 1 सङ्गत, collected, BK, 15<sup>d</sup>; 2 समूह, a multitude, NA, 2. 5, 10<sup>6</sup>.

## र्देंब

- र्केन, नेपथ्य, n. decoration, dress, particularly of an actor, NA, 2. 16.
- र्कें, संजानीते स्म, perceived or felt, LV.B 1918.
- र्कें र न, वेदना, f. feeling, KP, 5. 21.
- মঠিব, 1 निशा, f. the night, BK, 3°; 2 लच्च, n. a mark, characteristic, LV. A 138, 147.
- ठार्केन हैर, 1 लच्चण, n. characteristic, KA, 2<sup>d</sup>; NB, 16, 12, 1, 16. 1; 2 लच्च एत्व, n, the state of characteristic, NB. 15. 1.
- মঠিব ম. 1 \*স্মালন্ব্য, visible, NA, 10°; 2 चिह्न, n. a mark. BC, 59°; 3 निमित्त, n. an omen, NA 8.3.
- মঠ্য মঁ, राबि, f. the night, LV. B3².
- মঠ্মথা, सन्धा, joint, evening, বৃঠ্ম,  $\sqrt{ হ্ছ্, to wish, desire;}$ BC, 65°.

#### **ಇಹೆ**ಇ

- ठाउँ र प, विस्मय, m. wonder, surprise. NA, 2°.
- 지층도자, 1 इव, ind. like, PD, 8<sup>b</sup>;
  - 2 सम, equal, like, NA, 7<sup>b</sup>;
  - 3 सादश्य, n. (lit. सदश ), resemblance, PD, 30b.
- মর্কুমে না. -उपम, like, BC, 62°.
- मर्द्रायाने मानाय. समनन्तर. immediately contiguous, NB, 9. 2.
- ठोर्के, सरस्, n. a lake, pond, RK, 21ª.
- মর্ক্রব, 1 লব্বিন, noticed, perceived. NA, 9, 11; 2 लच्यते, is noticed, perceived, NA, 9, 9, 11. 5.
- मर्केन प्राच, n. a weapon, KP, 3. 1,
  - (also to beg, beseech), [in con-

## दहें प

nexion with other verbs it denotes the sense of Sanskrit potential mood, vidhi-lin,]
1 इच्छामि, I desire, LV. B 148;
2 फाम, m. desire, LV. A 337.

८ॅंटिंग, हिंसक, m. mischievious, UV, 23<sup>a</sup>.

दर्के न उन, हिसक, m. injurious, mischievious, UV, 23ª.

दर्के प्रचित्रप्त, हिंस्न, injurious, cruel, BC, 61<sup>b</sup>.

ন্ট ন মিন্, স্মিहिंसक, not injurious, not mischievious, UV, 22<sup>b</sup>.

दिकें भेर प, श्रहिंसक, m. not mischievious, UV, 23°.

तिर्के ( तिर्के प, √जीव, to live, pf. and imp. র্মিরা), जीवामः, we live, UV, 23<sup>d</sup>, 24<sup>d</sup>.

নুর্কী ন, স্মাজীব, m. subsistence, LV C 2<sup>38</sup>; **2** জীব, m, life, BK,24<sup>a</sup>.

#### सहरा

Ē

মার্ম wise, PD, 9°.

NET'U, 1 श्राद्धान, creating, producing, NBT, 1.16; 2 करण, n. making, NBT, 10.28, 11.20; 3 कृत, done, NA, 2.10; 4 प्रणेतृ, a leader, guide, UV, 15°.

ਲਵੱਕ ਨ, 1 ਸ਼ਿਕ, dear, NA, 7. 20; 2 ਸਿਰ, n. a friend, PD, 26<sup>b</sup>.

ਲੋਵਿੱਲ, 1 beautiful, (i) कान्त, BK, 16°; (ii) सन्दर, KA, 7°;

### सह्य.त

2 शोभन्ते, look beautiful PD, 22<sup>a</sup>.

BK, 21<sup>a</sup>; **2** भाति, vb. shines, NA, 6<sup>a</sup>; **3** मनोहर, pleasing. BK, 28<sup>b</sup>; **4** शोभा, beauty, BK, 27<sup>d</sup>; **5** शोभित, decorated, beautiful, BK, 19<sup>d</sup>; **6** सुन्दर, beautiful, LV. A13<sup>22</sup>.

মাই মা হু মা , লাৰ্য্য, n, beauty, BK, 18°.

सिंह (imp. of सहर्न, to do), करोतु, vb. let (him) do, RK, 28.

সেই ইনা, কাবে, imp. let one get it done, (here the causative sense is not intended,) lit. do (imp); (with rājya) rule. LV. A6<sup>25</sup>.

ন্ট্নাহা, भय, n. fear, CS, 20d.

## पहुँमा

प्रहेर्न, holding, catching, 1 महरा, n. RK, 15; 2 धारग, n. RK, 27.

प्रहेन प्र, 1 ( उद्-√वह, to hold, support), उद्गहन, n. holding, supporting, NA, 2.8; 2 (उप-सम-√यह, to collect), उपसंग्रह, m. collection, BK, 28°; 3 (√यह, to receive, take), ग्रह्स, n. taking, KP, 3.1; 4 (√या, to hold), दधीत, one should hold, BC, 40<sup>b</sup>, d; 5 (√मृ, to bear), मृत्, bearing, having, BC, 34<sup>b</sup>; 6 (√वह, to carry), वाहिन, carrying, NA, 7.19.

देहें दे हैं दें प्रें ( √ था, to hold), दधान, pt. pl. holding, NA, 12°.

प्रहर, स्मित, n. a smile, NA, 2b.

৭ জুম'ন্দ'ন্তকা, सस्मित, with a smile, NA, 6. 8.

## पह्नाशः

दिह्मा २६ (दिह्मा २४ pf. of दिह्मा २५ वह, to climb up, ascend), आहता, gd. having climbed up, NA, 8. 2, 3.

রেইনেম, (pf. of রেইনে'ম, सम्-आ-√गम्, to come together), समा-गच्छति, RK, 30.

貫气, प豪, m. n. mud, UV, 10<sup>d</sup>.

हैं ⊂ तु. सरस्, n. a lake, pond, BC, 57°.

हुँ तुर्भुत, a miracle, 1 श्रद्भुत, RK, 30; 2 ऋदि, f. RK, 16.

हुँजै, मिथ्या, ind. falsehood, false NA, 1°, 9°.

हिंग्रायदे अदश मुत्र, सम्बुद्ध, m. fully awakened or enlightened;

### ବି

LV. A14<sup>40</sup>; MK, p. 176; UV, 14°.

ইনিম'মমে'দ্রীম, ঃबुद्ध, (for सम्बुद्ध), m. UV, 15<sup>d</sup>.

#### 9

প্ৰাম, দায়া, m. a noose, BK, 18<sup>b</sup>; RK, 16.

প্ৰম, the leg, **1** चरण, m. n. BK, 20<sup>b</sup>; NA, 3. 14, 5. 4, 6<sup>b</sup>; **2** पाद, m. BC, 35°, 53°, BK, 23°; NA, 2. 4.

94, the face, mouth, LV. A335.

প্ম'5'ট্রি'ম, नेतृ, m. a leader, PD, 5°.

ति, (√शम, to be peaceful or calm).
 1 शाम्यति (निवार्यते, is kept off),
 PD, 13<sup>d</sup>; 2 शम, m. calmness,
 absence of passions, PD, 11<sup>d</sup>;
 RK, 31; 3 शान्त, adj. calm,

## ন্ত্ৰ

m. one who has subdued one's passions, BK. 8b; 4 शान्ति, f. tranquility, calmness, PD, 27b; 5 शिव, n tranquility, adj. tranquil, auspicious, CS, 18a; MK, p. 176; 6 सोम्य, gentle. BC, 61°.

- (ন) 1 शान्त, calmed, PD, 11<sup>a</sup>,<sup>b</sup>;

  2 शिव, propitious, auspicious,

  UV, 11<sup>a</sup>; 3 सौम्य, gentle, BC,
  5<sup>a</sup>, 50<sup>b</sup>.
- (बे নেন ন্মুন, (√शम, to become quiet), शाम्यति, BK, 5<sup>d</sup>; PD, 30<sup>d</sup>.
- নি ন ন নী ন, quelling, allaying, BK. 22<sup>a</sup>.
- हैं द, 1 ptcl. See PD, 22<sup>a</sup>, p. 241; 2 चेंत, n. a field, KP, 2. 1, 3.
- ि ुँ ु, विज्ञाप्य, to be informed, requested, BC, 23°.
- পুনামা<sup>1</sup>, कोष, m. n. a case, BC,56<sup>d</sup>.

## <u> ৰি'ম'ন্দ'ন্তম</u>

প্ৰা্ম (pf. and imp. of ন্র্না ্ম, प्र में √ विश्, to enter, ft. নাপুনা), प্र प्रिशाति, enters, NA, 3. 4, 4. 2. প্রা্ম টি, प्रविश्य, gd. having entered, NA, 12. 15.

- জ্নাম ম, यान, n. a vehicle, NB.
- প্র'শুম, सोदन्ति, sink down, BG. 2°.
- (প্রাম, विषीदत्, pt. pl. being cast down, BG, 14.
- পুমান ( পুমা pf. of পুমা, to ask, request, petition), মুদ্ৰ, asked, RK, 29.
- होत, a ptcl. generally used to report the very words spoken or supposed to be spoken by some one, BC, 21°, LV. B 20<sup>27</sup>.
- (বি'ঝ'ন্দ'ন্তকা, सप्रतीश, respectful LV. A8°.

( বিশ

জ্ম ম, 1 - স্থান্থ্য, called, BK, 30<sup>b</sup>; 2 হবি, BK, 7<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>; 3 नामन्, n. a name, BK, 2<sup>a</sup>.

(নুম'ড্ৰ, 1 इति, MK, 7°; NA, 2. 17; 2 नाम, ind. by name, indeed, BK, 4°; CŚ, 19°; NB, 22. 1; RK, 2.

নি ম বু ন, 1 इति, LV. A 14<sup>28</sup>; MK, 10°; NA, 7. 5; NBT, 2. 1, 10. 4, 5; 2 नाम, ind. by name, BC, p. 113; CŚ, 10³. KP, p, 183; ŃA, p. 33, 2. 10, 3. 5; NB, p. 154.

জ্ম'নু
ন্ব'ন্ম'ন্'ন্ম্
নু
ইব, till this, LV. A 14<sup>32</sup>.

শাৰ্ব

(a) মানুর ( নুর is নু and র, )

1 इति, LV. C 7<sup>26</sup>; 2 उच्यते,
(it is) said, KP, 4. 4, 5. 1, 6. 4,
7. 3, 8. 2, 10. 2; LV. C 4<sup>30</sup>,
5<sup>19</sup>.

विं ही, हुग्धवती, f. milch, RK, 14.

लिंद देश (लिंद, आ √रुह् to ride, mount), समभिरुह्य, gd. having mounted, LV. B 22<sup>13</sup>.

ना बिर्ज. other, 1 अन्य. BC, 6°, 24°, 49°; LV. A 14¹°; NA 1°, 6. 7, 14°; NBT, 4. 2, 12. 4; PD, 8°; UV, 13°; 2 अपर, BK, 32°; KP, 5. 1, 6. 1, 7. 1; LV. B 17¹°; 3 आप, moreover, besides, LV. B 8²; 4 पर, NA, 7⁴, PD, 4°, 19¹.

नाल्न मी नें नेंन, परार्थ, m. the interest of another, adj. intended for another, NA, 7.7,

मबिष्-मी,र्ट्रट.श्र.पह्मा.तर.पंगेर.

#### माबिब.लट.

ন, अनन्यनेय, not to be led or guided by others, LV. A 14<sup>43</sup>.
নাপ্র তান, besides, moreover,
1 अन्यच, RK, 35. 2 স্থাণ্য,
NA, 1. 1.

শান্ত্র-প্রেম, विदेश, m. another country, PD, 24°.

माञ्ज त्यहा, from other, 1 अन्यतस्, Cś, 22°; 2 परतस्, MK, 1°.

माल्या हो प्याप्त, विमान, m. n. the castle in the air, a palace with seven stories, BC, 28°.

मानि, वस्तु, n. residence, home, BC, 30<sup>d</sup>, 51<sup>b</sup>.

प्राञ्ज, a bow, 1 गारडीन, m. n. (here the bow of Arjuna), BG, 3<sup>b</sup>; 2 नाप, m. NA, 2<sup>a</sup>; 3 धनुस, n. BC, 61<sup>b</sup>.

मालेका जिमा, आगमय, imp. wait,

### ସବି

मिलेन, तहंगा, m. young, R.

मार्लिज ज, इन्मार, m. a prince, BC 54°, 64°; BK, p 37; KA, p. 1. LV. A 5,0 r6,.10B3

मार्बित त , a girl, an unmarried girl, 1 कन्यका, f. NA, B. 7, 9, 2 कुमारिका, f. NA, 20. 6:

3 बाल (т), NA, 31 22°

শৃৰ্জ্মি ন্ম বৃ, प्रहर्तव्य, to be struck, PD, 7<sup>4</sup>.

বৰ্না (pf. of ন্ট্রা'ম, to place. put, fut. নাৰ্না, imp. ৰ্নি।), स्थापित, established, NA, 87°

বাৰ্না ক্রা, স্থানাত্ম, gd. having placed, NA, 3. 1.

पि, four, 1 चतुर CS, p. 166; LV. B 14<sup>7</sup>, 27<sup>12</sup>; MK, 1; 2 चत्वारि, LV 7<sup>28</sup>, 6.3. C<sup>2</sup>.

## বৰ্

নিজ্ , 1 अनुस्त्य, अनुसारेण according to, RK, 29, 33; 2 इव, ind. like, BC, 4<sup>b</sup>, 13°, 26°, 31°, 32°, 34°, 35°, 36°, 36°, 38°, 56°, 65°; BK, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°; NA, 7. 20, 9.9, 11°, b°, 12°; UV, 3°, 10°, 26°; 3 यथा, PD. 3°; 4 -चत, an affix denoting resemblance, PD, 2°.

স্ত্রীক, like, **1** হব, BC, 2°, 4, 544, 57°; BK, 16°; **2** -বর, PD, 10¹.

্মজ্বিম্ম, ব্ৰন, n. the face, BK, 16°.

ম্ৰুশ্ৰাম (hon. for ইন্ম and ম্ৰুশ্ৰাম, to sit), বিহুম্দির, dwell, reside, UV, 15°.

ম্পুলামামেম্ন্যুম, तस्थौ, remained, BC, 13<sup>a</sup>,

ম্ৰুদারা মেন দ্বামুন, विहरिष्यन्ति, will dwell, UV, 15<sup>b</sup>.

#### चश्नाव्रट.श

ন্ত্রনামান্ম ন্মুম ত্রিদ, ভ্রান্তর্ভু:,
dwelt, UV, 15°.

বিজ্বী, 1 प्रयोजन, n. purpose, LV. A8<sup>19</sup>; 2 -स्पृह (स्पृहा), longing, desire, BC, 66°.

মজ্ব'(জ্ব')ম'মুব'ম, व्यसनिन, addicted to any vice, BC, 34°.

#### =

রমা, स्रवत, pr. pl. oozing, NA, 8".

র্ব্'ম', 1 ज्ञय, m. loss, UV, 22°; 2 ज्ञीस, exhausted, PD, 18°.

≅ব, শ্বন, n. cooked food, food, PD, 15°.

≅र्ग र्भे, गम्भीर, deep, KA, 12ª.

∄र्श, प्राप्त, m. a mouthful, food, PD. 15°.

র্মাষ্ট্রন্ম, স্থারবারু, m, one who gives food, PD, 25°.

রহান্ত মে, शुद्धोदन, m. the name

#### E NE

of the father of Gautama Buddha, LV. A 26, 32, 43, 614, 73, 96, 1215, B 23. 39, 12, 206, 216, 222.

चैत्र मौरा मॉर्जिंग, तर्जयत्, pr. ptcl. threatening, BK, 17.

हिंग दें, शल्य, n. pain, a spear, shaft, PD, 28.

हुरु, निमीलित, closed, NA, 11.5. ਭੇਵ, said, called, RK, 29.

রিম, ভ্যান, m. pretext, pretence, NA, I<sup>a</sup>.

র্ম'থ (র'ব, to eat, pf. বরম and র্ম, imp. র্ম ), दलित, crushed, NA, 11. 4.

है, मास, m. a month, BK, 31°.

রু ন, the moon, 1 इन्दु, m. BK, 16°; 2 चन्द्रमस्, m. BC. 40°; 3 शरामृत, NA, 14°.

ন্ত্ৰ নে হা নি, चन्द्रसिंह, m. proper name, RK, 34.

## ब्रैशःमार

र्ज्ञ प्रति देन देशिन, चन्द्रसार्थवाह, m. a proper name, RK, 20.

রু বন বি নির্ব, कौमुदी, f. moonlight, BK, 12<sup>a</sup>.

রু বার হাদেনী, चन्द्रसिंह, m. a proper name, RK, 20.

র্ম্মি (র্ম্মিমা, to drive back, prevent, pf. র্ম্মিমা, ft. নর্মা),

1 \*মর্বনি, overcomes, ( निवारयति prevents), UV, 8<sup>d</sup>;

2 वारण, prevention, CŚ, 6<sup>a</sup>;

3 विपर्यय, m. reverse, change, BC, 9<sup>a</sup>.

र्ह्में प, बारख, n. prevention, Cs, 6°,°.

र्ह्में पुरें निवर्तक, ceasing to cease, CS, 5<sup>a</sup>.

NA, p. 33, 2 10; 2 नाट्य, n. dramatic representation, NA, 3<sup>b</sup>.

#### A A

- र्बेश मार द्या देश भी द, नाट्य, imp. represent dramatically, NA, 2.15.
- র্ক্ত্রিশান সূত্র, নাত্তযিবক্ষ, to be represented dramatically, NA, 3.5.
- নিম্পানির (মৃন্দ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ত্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্র ন্ত্রান্ধ্রান্ধ্রান্ধ্র ন্ত্রান্ধ্রান্ধ্র ন্ত্রান্ধ্র ন্ত্রান্ধ্
- ন্ম ন্ট্র্ন্দ্র্ন্ম, -तेजस, brillant, LV. A13<sup>29</sup>.
- না নীনা মান্ মান্ বিষয়ে, √ হয়, আব-√ নুক্, to see, hon. for মার্মিনি না and স্থান ), হচ্ফ্রা, gd. having seen, BC, 2°; 59°.
- না ঐনাধান্য ন্মুদ, ददर्श, pf. saw, BC, 1<sup>4</sup>.

#### **45**L

- ম্ রুইন, afflicted, troubled, 1 প্লান্তর, NA, I<sup>b</sup>; 2 স্থান, BK, 6<sup>d</sup>.
- माञ्चरम्, पीडित, afflicted, BK, 4°.
- नाह्यां , 1 बिम्ब, m. n. a reflection, KA, 5°; 2 ह्म, n. colour, beauty, KP, 5. I (physical elements); NA, 13. 18; PD, 22°; RA, 1, p. 199¹.
- না ব্রনা মান্দ্রনা, ভ্রেবর, beautiful, PD, 20<sup>b</sup>.
- নাৰু নেম নুদান, दुनिग्रह, difficult to control, UV, 25°.
- নারিনান, महज्ञक, m. old, aged, LV. A3<sup>30</sup>.
- 지물도, good, nice, excellent, 1 पर, CS, 11<sup>b</sup>; 2 н京, LV. A13<sup>13</sup>; NA, 7. 19; 3 駅中, LV. B15<sup>9</sup>; 4 張-, BC, 36<sup>a</sup>; BK, 4<sup>d</sup>.
- पञ्च (प्रेहेन्य, 🗸 मह्र् 🗸 घृ, to hold,

#### 지물다

seize, pf. नहार or हार, ft. माह्रार, while नहार occurs in all tenses), 1 जगृहु:, pf. held, BC, 58<sup>b</sup>; 2 गृहीत, held, BC, 6<sup>b</sup>; 3 धार्यते, being held, BC, 10<sup>a</sup>; 4 वृत, held, BC, 45<sup>b</sup>.

पहुद'प, ब्रह, m. holding, NA, 7, 20.

ন্ত্ৰ নেন, সাহ্যিনুদ্, inf. in order to make one hold, CS, 9<sup>b</sup>, d.

पञ्जि, धारयितव्य, to be held, accepted, PD, 19b.

र्भेड्, ज्ञम, bearable, proper, BC, 48<sup>a</sup>.

पहिंचा म, विनित्रत्ति, for removing, BC, 14°; वारयत्, pf. pl. warding off, preventing, BK, 21<sup>d</sup>.

নৰ্কুনাম'ব্য, with the prefix কুম, বিদ্যুত্ব, gd. having dismissed, sent away, BC, 65°.

#### KT.A

R

风气, 1 刻何, ind. and, also, too, moreover, besides, sometimes indicates possibility (sambhā-vanā), BC, 27°; CŚ, 12<sup>4</sup>,; PD, 9<sup>4</sup>, 21<sup>6</sup>, 29<sup>4</sup>; UV, 18<sup>6</sup>; 2 司, ind. and, also, too, BG, 3<sup>4</sup>; UV, 18°.

ন্ম, **1** স্থাখনা, ind. or, PD, 2°: **2** সাहो, ind. or, NA, 13. 21; **3** उत, ind. 13. 20; **4** ना, ind. or, BC, 37°, 40<sup>b</sup>, d; LV. B 19<sup>13</sup>; NA, 13, 12; PD. 9<sup>d</sup>.

र्भेत्र, श्रस्मद्, pers. pron. we, RK, 31.

र्तिन, पयस्, n. milk, PD, 27°.

देना न, अनन्तर, adv. n. after, UV,

त्मा ५८८, अनन्तरं च, and after, UV, 17<sup>b</sup>,°.

वेंद्र (pf. वेंद्र, imp. वेंग्),

### द्रंट.य.

ञ्चा-√गम्, to come, एष्यति, ft. will come, BC, 52<sup>b</sup>.

देरिन हो न प्रनागम, without coming, MK. P, 176.

র্নিজ, 1 স্থাগর, come, arrived, 2.3, NA, 4<sup>b</sup>; 2 ययों, went, BC, 60°.

নিমি'ন, **1** স্থানন, come, arrived. NA, 2. 3; **2** স্থান্মন, n. coming, LV. B 19<sup>14</sup>.

ति, a ray, beam of light, 1 अंशु, m. BK, 28°; 2 अंशुक, m. BK, 31°; 3 आभा, f. LV. B4°, 10¹; 4 प्रभा, f. LV, B5⁴, 68, 9².

বিচি'ডব, -যুরি, f. (one with) lustre, NA, 13<sup>b</sup>.

র্নি, ইয়ু m. a bamboo, BK, 30<sup>6</sup>.

ন্ত্ৰিই, স্থায়ু, m. a ray, lustre, BK, 12°.

র্বি ভ্রিম ব্রেক বা, -ক্সান্তক, having a lustre, BC, 57<sup>4</sup>,

#### देश.य

R र भूद, काश्यप, m. a proper name, KP, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 1, 2, 9, 1, 10, 1, 2, p, 183.

বিশ্বাচ, 1 কিন্তা, ind, moreover, and again, BK, 32<sup>b</sup>; 2 কিন্তা, ind. but, NA, 11, 4, 13. 2.

त्र 5 , तद्, ind. (in the sense of तदा, तिहं, ), then, LV, B1418.

त्रि है व उत, ind. and, also, yet, never the less, MK, 44.

त्रि, 1 (√ श्रह्रे, to be worthy ef, to deserve), (i) श्रहित, UV, 21<sup>d</sup>, (ii) श्रहित, BC, 16<sup>b</sup>, 18<sup>b</sup>, 31<sup>d</sup>, 32<sup>d</sup>, 33<sup>d</sup>, 34<sup>d</sup>; 2 (√युज्, passive, to be fit), युज्यते, BK, 25<sup>d</sup>.

(२४, ८८), (√ आहं, to be worthy of, to deserve); 1 आहं, deserving, BC, 28°; 2 आहंति, BC, 39°; 3 उचित, fit, BC, 37°; योग्य, fit, NA, 11 1.

## उँश.लुब

त्रि भेषे. (√ ग्रहें, to be fit). ग्रहेंसि, BC, 35<sup>d</sup>.

त्रा सुन्, कृतयोग्य, one who has done what is good (lit. योग्यभूत, one who has become fit or worthy), LV. B21°.

#### W

धासकंत् क्षेत्रामुर, विसिस्मियाते, (pf. of वि-√स्मि, 2nd to wonder, pers. du), wondered, BC, 64<sup>b</sup>. धाराकंत्राद्राप्त प्रतिकार्य, सविस्मय, with surprise, NA, 13. 15.

WE, and, also, too, again, but;

1 知何, ind. BC, 9°, etc.; BK,
1°, etc.; CŚ, 2°, etc.; KA, 3°,
etc.; KP, 2. 1, etc.; LV,
B17¹7, C 4¹⁵, etc.; MK,
2°, etc.; PD, 15° NA, 5.
29, etc.; NB, 26. 1; NBT, 5.
12, etc.; UV, 22¹; 2 司, ind.
BG, 2¹, 3°; BK, 1°; KA, 11°,

### שביקבישביק

etc.; LV. B2<sup>4</sup>, C2<sup>12</sup>, etc.; MK, 9<sup>1</sup>; **3** तु, ind. BC, 20°, 50°; NA, 6. 4, 7. 8; NBT, 5. 3; PD, 15°, 20<sup>b</sup>; RK, 2; **4** पुनर्, ind. KP, 5. 1, 6. 1, 7. 1; **5** सम्, a prefix, with together withthoroughly, very much, etc., BC, 46<sup>b</sup>, 56°; **6** सम्यच्, ind. thoroughly, completely, C5, 11<sup>a</sup> KA, 6<sup>a</sup>.

WC ব্লাই্মি, संयम, m. restraint, UV, 8<sup>b</sup>;

WF नि पा न भत, right, KP, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 6. 1, 4, 7. 1, 3, 8. 2, 10. 2; NB, 11. 1; 2 सम्यच्, perfect, right, correct, LV. A 14<sup>30</sup>, C2<sup>29</sup>, 31, 33, 35, 37, 39 41, 43 7<sup>14</sup>, <sup>16</sup> NB, 1. 1, 2. 1; NBT. 2. 1, 7. 6, 8. 4, 9. 21, 11. 1, 12. 8.

অন্-বৃদা-ঘ্ন- শাব্ম, समधिष्ठित, governed, guided, NA, 7. 3. আন্-বৃদ্দেশ্বন, मुहुमु हुस्, ind. fre-

#### ME.4

quently, repeatedly, BC, 67°. आप्त ते, or, **1** श्रथवा, ind. NA, 3. 14, 13, 22, 23; **2** वा, ind. BC, 20¹, 52<sup>b</sup>, <sup>a</sup>; UV, 26<sup>a</sup>.

আমান বুদান, पौनर्भव, ( ॰ भीवी, f. ), leading to re-birth. LV. C5<sup>7</sup>.

भद्राप, दीर्घ, long, BK, 16°.

অব্যাস, শ্বন্ধ, n. a member or part or portion, a limb, LV. A 13<sup>30</sup>, C7<sup>8</sup>; NA, 2°; RK, 30.

Wব মেনা বর্নু ব্, স্বছান্ত্রিক, eightfold, UV, 11<sup>a</sup>.

W, (hon. for प), father. 1 तात, m. NA, 3. 8, 6<sup>b</sup>, 7. 8, 10, 11, 15; 2 पिन, NA, 6<sup>a</sup>; RK, 28, 29.

অব'ক্র্ম'র্ম, रাজিদনু, m, the father king, RK, 3.

অস'ড্ৰম, থিৱ, (du. num.), the parent, the father and the mother. NA, 3. 11.

অম'-প্রি, समिध्, f. fuel, specially

## धीर् दे मार्ड में

sacrificial sticks for the sacred fire, NA, 7. 13, 10. 5.

অম'না শ্রুব'ন, शाखिन, m. lit, one with branches, i.e. a tree, NA, 114.

WA'A বিন, पञ्जब, m. n. a sprout, twig with leaves, BK, pp. 137 151.

w, used after a vowel it indicates the genitive case, PD, 9.

भैं 5, the mind. 1 मनस्, n. BG, 4°; KP, 7.2; NA, 2.17 NB, 9. 3; NBT, 1<sup>d</sup>. PD, 3°; UV, 26°,°; 2 मानस, n. KA, 1<sup>d</sup>.

W্ব মার্নাম, \*মনামৰ, mindborn, but lit. মনাজৰ, swift as the mind, UV, 26<sup>b</sup>.

भेर 'र्न अर्ड 'विर, मनोज्ञ, beautiful, LV. B10⁴.

থৌন বি নার্ত নি, মনঃপ্লয়, that of which the mind is pre-eminent.

## क्षर तर्स्य

. भेर 'दर्शि], हारिन् (lit. मनोहारिन् ), (heart-) stealing, pleasing, NA, 3b.

भेर् कुँद, उद्दिशमानस्, depressed in mind, anxious, NA. 3. 8.

भेर गुप्त , 1 निर्विद्, disgust or weariness of the vanities of the world, LV, Cl<sup>23</sup>; 2 निर्विग्ग, disgusted, NA, 5. 2.

भेर्र दिर, हृदयङ्गम, heart-stirring, pleasant, PD, 3<sup>d</sup>.

ឃុំবৃন্ধ, मानस, belonging to the mind, BK, 8<sup>a</sup>.

ध्री द्रा द्रा द्रा , मनोरथ, m. a desire, desired object, NA, 7°. ध्री to be, to exist, 1√ श्रस, (i) श्रस्ति, UV. 22°; (ii) श्रस्मि, BC, 6°; PD, 2°; (iii) सन्ति, BC, 20°; 2 √ भ, (i) भवित BC, 43°, 45°, 46°. CS, 6°; KP. 2. 1; MK, 9°; NA, 3°, 13. 19, 25; NBT, 9. 34, 12. 18; PD, 4°, 10°, 14°, 16°, 18°,

#### 35

21<sup>h</sup>, 22<sup>d</sup>, 27<sup>h</sup>; (ii) भवन्ति, NBT, 9. 43, 10. 59; (iii) भवावः PD, 16<sup>d</sup>; **3** √विद्, विद्यते, UV, 19<sup>d</sup>.

धोत त, 1 सति, pr. pl. of सत्, loc. (this) being, MK, 7'; 2 स्थात, opt. 3rd pers. sing. of √अस, to be, NBT, 5. 15.

থৌর ম, (√भू, to be), भवति, KP. 2. 1, 8. 2, 9. 2; NB, 25. 2.

থীব থকা ব, হবি, ind. indicating a cause, because, lit. (it) being (so), NB, 1.2.

W. (personal pron. 1st pers., see next), वयम्, we, BK, 6".

ড়ে তনা. (ত্তদা is a plu. termination of pers. pron.), नयम्, we, BK,7<sup>d</sup>. ডু. ন, লাহ, m. the hilt of a sword, BC, 56<sup>a</sup>.

धु तु उना, वयम्, we. NA, 12. 8.

र्भ, महर्त, m. an instant, a very small portion of time, BC, 1.

## लेंब.गूट

धुन दे, चिर, a long time, BC, 16°; NA, 13, 2, 12.

্ৰেম (hon. for ম ), the mother; 1 अम्बा, f. NA, 3. 8; 2 मातृ, f. RK, 4, 28, 29.

্ৰ্ৰেম, a country, place, **1** देश, m. PD, 21°; RK, 2; **2** विषय, m. CŚ, 18°; NB, 9. 1, 12. 1, 17. 1.

ত্যুম মুর্মি মন্তর্, सराष्ट्र, along with the kingdom, LV. B12<sup>23</sup>.

धे ने रा, ज्ञान, n. knowledge, wisdom, KP, 1. 1.

. भे भे राउन, ज्ञानिन्, wise, KP, 1, 3.

प्रॅंट, समर्थ, capable, LV, BIO16.

ऍर्द्श'मार्नुद, सन्ताप, m, heat, torture, BK, 9<sup>4</sup>. 21<sup>4</sup>.

प्रिंद्श सुद्र हो, परिखज्य, gd, having given up, PD, 8<sup>a</sup>.

प्रेंदिश श्रुद्दश 'दा (श्रुद्दश is pf. of श्रुद्दिश √ त्यज्, to abandon), परि-

## लूट्स.श्.चर्योर.वंश

स्रागिन्, one who gives up, UV, 4°.

ॲंटिश श्रॅंटिश (श्रॅंटिश is imp. of श्रॅंट प, √खज्, to abandon), परिखजेत, one should give up (lit. परिखज, give up), UV. 4<sup>b</sup>.

র্মি ইন্ ম'ন্ম'ন্ত, सम्पादियामि, I am fulfilling, NA, 2. 16.

WIN ইনাম সাইন, परिपूरयत्, pr. pl. making perfect or complete, BK, 26<sup>d</sup>.

র্মান্ত্র বুষ, স্থার্য gd., having taken, BK, 14°.

ल्प्रिंस है, परि-, a prefix, fully, round, excessively, BC, 32<sup>b</sup>; BG, 3<sup>d</sup>; BK, 4<sup>o</sup>; NA, 7, 7, 13, 4; PD, 28<sup>b</sup>.

धिंदश शुःभ्रम्भ सार्य र चुँ र (परि -√. शुष्, to be thoroughly dried up), परिशुष्यति, BG, 2<sup>a</sup>.

लूटस.श्र.चर्चर (लूटस.श्र.

## लूट्स.श्.मश्चेर.त

र्म्, परि-√ पूज, to pay homage), \*परिगृह्य, gd. having received (in the sense of परि-पूज्य, having paid homage), LV A715.

অঁমে মু নমু বিন্ধু ক্ষা very agitated. NA, 7. 19.

भेरिश सु प्रमोर् उर, परिकासत, pr. pl. walking about, NA, 3. 2.

चिंद्रश'र्भु'मिउँ र्, (परि√ छिद्, to cut completely), छिन्दित (lit -परि चिछनित ), cuts, LV. B18<sup>11</sup>.

प्रेंदिश शु. प्रतृद्द प्रतृद्द (प्रतृद्द is pf. of प्रिंदि, √ सज्, to abandon), परिस्रज्य, gd. having abandoned, NA, 3. 11. 14.

प्रिंश रु रु परिश्रम, m. fatigue. exhaustion, NA, 7. 19.

प्रिंद्रश<sup>\*</sup> स्नुद्रि, सन्ताप, m. heat, torture, BK. 22<sup>b</sup>.

## व्यूर्-मुर

WEN'सु न्सूट प्राप्त पु, परिहर्तव्य, to be avoided, PD, 28°.

चित्र शुः ह्ये ५ परिभोग, m. enjoyment, NA. 7. 13.

య్డు. శ్రు క్రైమ్ చ్రా . స్ట్రేష్ ( परिपूर्यतु , let it be fulfilled, LV. BI818.

प्रेंट्स सु : ब्रुं : ब्रुं : ब्रुं : प्रिचीण, exhausted, PD, 11°.

থ্যিম শু নী বৃ মা, 1 परित्रह, m. taking, KP, 1. 3; 2 परिगृहीत, taken, KP, 1. 1.

Ñ, to be, 1 √श्रस, (i) श्रस्ति, BC, 7°; BK, 11°; CŚ, 14°; KA, 8°; KP, 10. 1; NA, 1°, 6°, 6°, °, °, °, 7. 5, 13. 11; PD, 6°; UV, 21°; (ii) सत्, pr. pl. existing, MK, 6°; (iii) सन्ति, CŚ, 10°; MK, 4°; 2 √भू, भवेत, LV. B13¹²; UV, 6°; 3 √विद, विद्यते, CŚ, 5°, 12°.

र्थेर् गुर, भवेत, UV, 6°.

### व्यॅर्'य

र्भेर् । (√अस, √भू, √विद, to be, exist), 1 अस्ति, LV. A14°; NA, 6, 7; 2 भाव, m. existence, CŚ, 20°; 3 विद्यते, exists, UV, 19°; 4 सत, pr. pl. existing, MK, 6°, 7°, 8°; NB, 14. 1; 5 सत्ता, f. existence, MK, 10°; 6 सत्त्व, n. existence, NB, 27. 1, 28. 1. र्भेर् भ्रेज, न विद्यते, does not exist, MK, 3°.

२ प्राप्त पुर, भवति, MK. 8 d.

আ্র্'ব্ম'ব, सति, pr. pl. loc. (it) being, MK, 10°.

ഡ্র্রিমেউব, 1 স্থানন, not existing, CŚ, 5°; 2 ন (lit. ন भवति), not, MK, 3°; 3 নান্ধি, does not exist, MK, 2°; 4 \* বিহান (lit. ন বিহান ), do not exist, MK, 1°.

Wོ५ নীব, 1 श्रविद्यमान, not existing, MK, 3°; 2 न, not, MK, 14°; 3 न विद्यते, does not exist, MK, 10<sup>b</sup>.

### শূর্থ ব

प्रेंडिंडिं, सदसत्, existing and not existing, C.S., 10°; MK, 7°.

पिंत्र, अर्घ, water offered at the respectful reception of a guest, LV. A7°.

ध्रिं 5व, गुण, m. merit, good, advantage, KA, 8b; NA, 3d.

प्रेंब ५व द्वाव, ग्रापवत, endowed with good qualities, BC, 33b.

থিব চুব হাব থ, गुराधर, possessing qualities, meritorious, LV. B 10<sup>19</sup>.

धिंद '5द' हो रू, नैगु (एय, absence of good qualities, BC, 24°.

चित्र '5त' हो दिन्त, नेगु एय, absence of good qualities, BC, 38°.

धिंद 5द दिंदी, गुराग्राहिन, appreciating the merits (of others), NA, 3°.

ম্মিন, 1 कम्पन्ते, shake, UV,  $20^a$ ; 2 चश्चल, inconstant, unsteady, BC,  $21^\circ$ .

## मार्थि हो र

मार्भे की प्रविचित्तित, not gone away, steady, NA, 2d.

म्ऑम्श्र'य, संवीत, covered, clothed, BC, 65°.

म् भिंश पर प्रमुद्द, प्रकम्पते, shakes, UV. 20°.

٦

মনু মিনু, বাঘৰ, m. the son of Raghu, i. e. Rāma, the hero of the Rāmāyaṇa, BC, 36°.

下, self, own, one's own, belonging to oneself. 1 आत्मन्, BC. 30<sup>b</sup>; NB, 10.1; PD, 18<sup>b</sup>; UV, 3<sup>d</sup>; 2 स, BC, 3°, 9°, 17<sup>a</sup>; LV. B 9<sup>18</sup>; NB, 9.1, 12.3, 24.1; PD, 21°; UV, 12<sup>a</sup>; 3 सक, LV. B 3<sup>d</sup>; 4 सकीय, RK, 36; 5 स्वयम्, BC, 44<sup>b</sup>; NA, 7,8.

relative, BC, 44".

#### スロ

지다 하 중 기 시 , खलाम, m. one's own gain, UV, 13<sup>a</sup>.

र्ह मी र् ज, खार्थ, m, one's own interest, self-interest, one's own object, NB, 25. 1.

ন্দ্ৰন্থ স্কৃত্ৰ, खलच्चा, n. one's own characteristics, NB, 13. 2.

र्हेर, 1 खतस, ind. of one's self, by oneself, for oneself, BC,  $10^d$ ; 2 खयम, ind. oneself, in one's own person, KA,  $5^d$ .

ন্দ্ৰাবৃহ্য, self-dependent, confident, BC, 2<sup>b</sup>, 42<sup>c</sup>.

ন্দ্ৰন্থি, own state, nature, 1 प्रकृति, f. BK. 4<sup>b</sup>; PD, 30<sup>b</sup>; 2 स्त्रभाव, m. MK, 3<sup>a</sup>.

ম্মেন্ত্রিক নীম্, নিংঅমান, without nature, MK, 10°.

59, 1 प्र-, ind. a prefix meaning good, well, intensity, excellence, etc. UV, 26°; 2 प्रकृषे, m. excellence. NB, 11.1; 3

#### ৴ব.মূর

- सु, ind. a prefix expressing excellence, well, BK, 4<sup>b</sup>.
- 지 मुं अ, 1 उत्फुल्ल, opened, fully blown. NA, 13<sup>a</sup>. 2 उत्सिक्त, raised, increased, BC, 36<sup>a</sup>.
- 지기지하, विभूषित, adorned, BK. 18<sup>b</sup>.
- र्म. प्रस्तु ( प्रस्तु pf. of मिर्हेन् प्र, √ छिद्, to cut off), चिच्छेद, pf. cut off, BC, 57<sup>b</sup>.
- र्ग र्5 1 उद्-, ind. a prefix, up, upwards, BC, 56<sup>d</sup>; 2 प्र-, a prefix, good, well, very, excessive, BC, 68<sup>a</sup>; 3 सम्-, a prefix, thoroughly, PD, 19<sup>b</sup>.
- ন্ন'নু'ম্ন'' মন' ব্রীন্, [प्र]पव्यते, is being read (well), NA, 10<sup>4</sup>.
- ন্ন'নু'নামান, प्रविद्ध, cast away, thrown away, BC, 58°.
- ন্ন নুন নে নির্ন্, प्रसिध्यत, imp. let it be fulfilled, NA, 13<sup>a</sup>.

## रय:र्नुमीर्नुदक्ष

- ন্ন'5্'ন্নার'নার্কার্ম, সমুহ্রেন delighted, happy, NA. 10. 4.
- 지 5 'प्री , प्रकरोति, makes, LV. B 910.
- ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, उत्सिक, raised, increased, BK, 18<sup>d</sup>.
- মন'5'নম্বী, दर्शित, s'own, KA,
- 지 및 독대 , खास्त्र, very clear, NA,
- र्न. ५ रेश ( रेश pf. of रे.न √ प्रच्छ, to ask), पप्रच्छ, pf. asked, RK, 4<sup>d</sup>.
- ন্ত্ৰাচুহেম (নাচুহেম pf. of নাচুহান, √রণ, to torment), \*কণ্ডির, drags away (lit. সরণির, torments), BK, 1\*.

# মন'র্'বের্ব'ন্তুর্'স্ট্রম

- रय:5ु: ५५५:5ु६:धुर, अतिकमेत, opt. one should pass over, UV, ]6°.
- 지기 है इस पर प्रिटी र प्राविचय, m. investigation, examination, KP 3.1.
- २८.५ पङ्की १८, श्रास्फालित, flapped.
- **२२.**५ कुँ ते, प्रयच्छ, imp. give, BC,
- र्न र् कुर्नि, प्रवजित, pr. pl. loc. (lit. प्रवजिते ), having renounced the world.
- (esp. introductory), MK, p. 176; NB, p. 154, 22, 1; NBT, 3. 1, 6. 1, 8. 1, 10. 6, 10, 11. 2, 4, 5, 12. 3, 5.

# ম্বাৰ্ট্- শ্বীমান্দ্ৰী

- र्न र्ने प्रिनिर्म, सुप्रशिहित, well determined or decided. BK, 32<sup>d</sup>.
- মন'নু'মেন্রম্'উদ, पपात, pf. fell down, BC,68°.
- र्प र् भूरि प्रयोग, m. application, practice, KP, 4. 2.
- 지 ' 5 ' 원 자 ' 시 자 ' 5 ( ) अभिवतन्य, (lit. प्रयोक्तन्य), to be applied, KP, 4. 1.
- মন বু জি ন, প্রয়ান্র, calmed, tranguilized, NA, 10. 7.
- মন' দু' জুনা ম' দ্বী, प्रविश्य, gd. having entered, NA, 10. 1, 2.
- মন নু মনী হন্ত, imp. 2nd pers. sing, take, 62<sup>d</sup>.
- र्न र्नु मार्थिन, प्रकम्पते, shakes, UV 20<sup>a</sup>.
- 지 ' ਨੂ' হীম ' ন্মী ' ਨ੍ਹ प्रह्लादनी , delighting, LV, B 10°.

# <u>ম্বার্থিমান</u>

- মন'নু'নামম'ন, সন্ধানিন, manifested, NA, 12°.
- 지 5 지점 , समुत्रमित, raised up, NA, 11. 5.
- ম্মামি, 1 স্বিন্ধ, entered, BC, 15<sup>b</sup>; 2 संप्राप्त, gained, obtained, BC, 11<sup>d</sup>.
- २२'५८'व, प्रसन्न, pure, UV, 26°.
- र्रा २५६, उत्कम्प, m. tremor, agitation, NA, 2<sup>b</sup>.
- ম্ব'5 ব্যাম্ম, লিলিই, pf. of √ লিহ, to lick, licked, BC, 53°.
- ন্দ'ন্দ, उज्ज्वल, bright, BK, 2°.
- ন্ম ন্ত্রি, সম্বি, f. appearance, production, NBT, 1a.
- र्ज क्षुर ज, प्रयुक्त, employed, KA, 6°.
- ন্ম জ, সহাম, m. cessation, extinction, BII<sup>b</sup>.

# 去.致

- ম্ব'ল্লি'ব, प्रशामन, n. cessation, extinction, BK, 10°.
- र्य महिंद प्र, सुकुमार, m. very delicate, BK, 4<sup>b</sup>.
- 지국기, तिमिर, n. darkness, NB, 6. 1.
- 주다'मू, असि, m. a sword, BC, 56°.
- रे, a mountain, rock, 1 पर्वत, m. NA, 7, 14, 19, 22; UV, 6<sup>b</sup>; 2 शैल, m. UV, 20<sup>a</sup>.
- र जुनारा, a deer, a wild beast, 1 कुरङ्ग, m. NA, 12°; 2 मृग, m. BC, 60°, 62°; PD, 3°; 3 हरिया, m. BC, 2°; NA, 11. 4; 4 श्वापद, m. NA, 9. 9.
  - ই বি, স্থবল, m. a mountain, NA, 8<sup>d</sup>.
- रे निर्द, शशक, m. a hare. PD, 6d.
- रें हों, a line, 1 रेखा, f. PD, 29°; 2 लेखा, PD, 29°.

# रे.श्.सेर्.त

- रे के के दान, रेखाहीन, without stripes, RK, 21<sup>b</sup>.
- रे केर पु.च, मान, m. honour, BC, 64<sup>a</sup>.
- रेम], (√विद्, अव-√इ to know), 1 अवैमि, NA, 5°; 2 वेत्ति, NA, 5°; 3 विद्या, f. learning, KA, 12°.
- रेमा र्दा झूज, विद्वस्, m. learned, a learned man, UV, PD, 24<sup>n</sup>.
- देना द्राप्त, विद्याहीन, devoid of learning, PD, 22<sup>1</sup>.
- रेमा वृत, विद्वस्, learned, PD, 214.
- रेपाय, learning, perception, knowledge, 1 विद्या, f. PD, 23°, c; 2 संवेदन, n. NA, 10.1.
- रेमा य उन, विद्वस्, m. learned, RK, 17.
- रेमा या सेराम, विद्यादात, m. one who gives learning, a teacher, PD, 25<sup>b</sup>.

# ইমাহা

- रेमा पर्देन मानेर, विद्यार्थिन m. desirous of learning, PD, 23".
- रेपा र देर्ने, विद्यार्थिन् (lit. विद्या-काम), m. desirous of learning, PD, 23<sup>b</sup>.
- रेमा रा ख़ब, विद्वस्, m. a learned man, PD, 21".
- रेमा यादिहें, विद्याधर, m. a class of semi-divine beings, NA, 2. 9, 13. 22.
- ইনা'ন'নাম্বাম, জনবিষ, learned, PD, 20°.
- रेपा जेर, सामन् (वेद), the Veda, NA, 10, 4.
- रेमा दिहें जा, विद्याधरी, f. of विद्या-धर, a semi-divine being, NA, 4°.
- रेगाह्म, a family, caste, कुल, n. BC. 10°, 33°; NA, 13. 23; PD, 22°; RK, 18, 21°; **2** जाति, f. NA, 14°; **3** युक्क, proper, right,

# र्माश्राय

LV. B12<sup>12</sup>; MK, 9°; **4** युज्यते, is right, MK, 7<sup>d</sup>.

रेमारा पा, 1 न्याय, m. the science of logic, NB, 22. 1, p. 154. NBT, p. 116; 2 युक्त, right, CŚ, 22°; 3 युज्यते, is right, BC, 61°.

रेमा शास्त्र त्मुर (√ युज्, passive, to be right), युज्यते, is right, NA, 3. 13,

रैनाह्य पर देश प्र, न्याय्य, just, NA, 7°.

र्हे, 1 गभीर, deep, LV, A 1452; 2 दीर्घ, long, KA, 14.

रेट 5 जुरा या, द्रीकृत, removed to a distance, removed away, NA, 7.13.

रेट'य, चिर, long, LV. A621.

रेंब, रज, n. a gem, BK, 2°, 28°, 31°; RK, 28.

रेंस, क्रम, m. a course, order, BK, 27<sup>b</sup>, NA, 4<sup>b</sup>.

# えんだね

रै अ भू नि नि प्रिचर्या, f. service, attendance, NA, 3, 14.

रेश'य'यिलेन, अनुपूर्व, a regular order, UV, 3°.

रें भाग क्रमण्डलु, m. n. a water-pot (generally used by ascetics), NA, 10<sup>b</sup>.

5, 1 युक्त (or उचित), right, proper, UV, 26<sup>d</sup>; 2 योग्य, fit, capable of, NB, 5. 1.

5 ८. प, युज्यते, is right, MK, 6°.

रे हिमा, 1 ताबत, so much, that much, KA, 10°; NA, 3, 8, 6, 4, 12, 14, 13, 13, 14, 14; 2 यावत, as much as, NA, 3, 1, 5, 16, 7, 16.

रे.रे.प्न, एकैक, one by one NA, 3°.

रे. रे. प्र., 1 एकैकम्, each, LV. B 21<sup>32</sup>; 2 एकैक्शस्, ind. singly, LV. B21<sup>23</sup>.

# रेमा'गुर

रेपा गुर उँ८, त्राममर्श, pf. touched, laid hands upon, BK, 54°.

देना हैंद्र, पस्पर्श, pf. touched, or laid hands upon, BC, 4<sup>a</sup>.

देन प, स्पर्श, m. touch, RK, 23<sup>n</sup>.

रेमा हैर, स्प्रशति, touches, lays hands upon, BK, 7d.

र्भ भीग, लित, pleasing, charming, NA, 12°.

रें भि.भी, बलित, n. (बीबा, f.) sport, LV, p. 114.

ম্ম' মা, बादित, n. a musical instrument, NA, 13. 2.

ट्रि<sup>C</sup>, wind, 1 मास्त, m. NA, 7. 19; 2 वायु, m. KP, 6. 3, UV, 20<sup>b</sup>.

र्कें प, बाई, wet, RK, 35.

पहाना प, ज्य, m. an abode, residence, (Tib. lit. destruction, from द्विन प or पहान, to des-

# लमा. दर्मी

troy, pf. 디쥬미치, fut. 디쥬미, imp. 쥰미, BK, 13<sup>4</sup>.

বিনুধ বি বি বি বি ম । सरस, fresh, MA. 7. 19.

지금, 지지, 리(च, m. f. a wave, NA. 8<sup>b</sup>.

#### N

ম, 1 ptcl. denoting the sense of 'where as', PD, 30°; 2 সবি, ind. meaning 'with regard to,' 'about', BC, 43°.

ম'মন, कचित, ind. in some cases, BC, 68<sup>a</sup>, b.

ম'র্মনার, see র্মনার

지지, the hand, arm, 1 कर, m. BK. 19<sup>a</sup>; 2 हस्त, m. BC, 56<sup>a</sup>; BG, 3<sup>a</sup>; NA, 13. 2.

মেন্'ন্ন্, a serpent, 1 भुजङ्ग, m. BK, 3°; PD, 27°; 2 भुजङ्गम, BK, 14°.

### प्रचा.रा

- মেনা'ম. the arm, hand. 1 भुज, m. BC, 67<sup>b</sup>; 2 पाणि, m. LV. A12<sup>20</sup>.
- মেন্টে, यौवन, n. youth, NA, 5°;
  PD, 11°, 22°.
- মেন্ড गुँ प्रिन्द , याबदुत्थास्पति, till he will get up (মেন্স, उद्√स्था, to get up; pf. মেন্ড, n. उत्थान, getting up; प्रिंगु, यावत्, till), LV, A10<sup>7-8</sup>.
- মেব মেন, बहुरास्, ind. frequently. often times, BC, 14<sup>b</sup>.
- মেব্'মাইমি'ম (মেব্, সিবিব্ৰন, no answer; মাইমি'ম= হ্রুমা, স্মান্ত, said), সন্তোবাৰ, pf. replied, BC, 25<sup>d</sup>.
- NN, a way, 1 प्रतिपद् f. KP, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 6. 1, 4, 7. 1, 3, 8. 2. 10. 2; LV. C2<sup>4</sup>, 23, 3<sup>16</sup>, 7<sup>5</sup>, 23; 2 पथिन, m. BC, 19<sup>1</sup>, 68°; 3 मार्ग, m. KA, 9°; LV. C7<sup>8</sup>;

#### **अंट.**य

- NA, 7. 19, 9. 9, 12. 12; UV, 11<sup>a</sup>, b. 16<sup>d</sup>; **4** वर्त्भन्, n. NA, **7**<sup>a</sup>; PD, **4**°.
- মান, 1 कमेन, n. work, deed, BC, 8<sup>a</sup>; RK, 32; 2 a post-position generally indicative of the ablative case, PD, 9<sup>a</sup>; etc.
- ন্ধানী সহান, कर्मान्त, m. the completion of a work, occupation, LV. C2<sup>36</sup>.
- ° মেম্'সূম'ম, নয, an affix indicating 'made of', 'consisting or composed of,' BC, 27°.
- प्रे हिन्दूर, सिन्दूरसहश, vermilionlike, RK, 12, 34.
- 임지치, 1 नय, m. a policy, way, RK, 27, 30, 33; 2 मत, thought, considered, BC, 47<sup>a</sup>.
- Aुप्ति, कन्दर, m. n. a cave, NA, 8b.

## લુક

েন্দ্ৰ, m. manure, KP, 2.

্রেম, a limb, body, 1 স্থল, n. BK, 3°; 2 স্থানেকাথ, LV. C2°; 3 काय, m. KP, 7.2; 4 गात, n. BG, 2°; 5 तजु, f. LV. B9°; 6 देह, m. BK, 1°, 21°; 7 वपुस् n. BC, 60°, 63°; KA, 7°; 8 वर्ष्मन, n. BC, 13°; 9 शरीर, n. BC, 67°; BK, 8°; BG, 3°; KA, 10°,°; LV. A14°; NA, 7.7; NBT, 3.1.

্রেম তব, with the body, **1** - মঙ্গ্র NA, 12°; **2** - वपुस्, LV. A13<sup>24</sup>; NA, 2°; **3** देहिन्, BC, 43°.

মুঝ বৃদ্ধুব, -गात, with the body, LV. A1318.

এ্ৰ' মিব্, স্থানন্ধ, m. body-less. cupid, NA, 12°.

মিশাস. মু-, a ptcl. good, excellent, much, very much, BC, 11<sup>b</sup>; PD, 25<sup>a</sup>.

# लेव'य

মিনা্ঝ'ম'ন্ই্র্, श्रेयस्काम, wishing bliss, CŚ, 22<sup>b</sup>.

মিলাবাম, well, good, 1 सु-, ind. LV. A13<sup>15</sup>; NA, 11"; UV, 17°; 2 साधु, n. NA, 12.10; 3 মুদ্ধ, ind. LV.A7<sup>14</sup>, 12<sup>23</sup>.

মিলাঝামামানাক্ষামা, দুম্থির, being in a good state, NA, 7.3.

प्रेन्श प्रम्पुर्प, सुकृत, n. any good or virtuous act, UV. 17°.

মিনাম'ম্ম'ষ্ট্রি, समाचरेत, one should practise, UV, 6".

प्रेम्बर्ग्स, स्वागत, n. welcome, happy arrival, NA, 11".

प्रेम्, उपनेतृ, m. a preceptor who performs the upanayana ceremony, Ācārya, PD, 25°.

त्रोत प्रा-√दा, to take; with त्री, गान, a song, √गा, to sing). 1 गायित, PD, 3<sup>4</sup>; 2 रियते, NA. 12. 5.

# मुब्र.तर.पंचीर

भेत् प्रमाद्यम् (भेत् प्रा, √ ग्रह्, to take), ग्रहीष्यति, NA, 7. 5.

भेदि, a chapter, 1 अध्याय, m. BG, p. 152; 2 परिच्छेद, m. NB, 22. 2; RK, 1; 3 परिवर्त, m. KP, p. 183, LV. A, p. 114, B, p. 121, C, p. 131; 4 सर्ग, BC, p. 113.

মিঁ ন্ট্রামাঁ, সমূন্তি, f. story, account, news, LV. B2011.

र्भिन विपर्यय, m. contrariety, reverse, BC, 20°.

(प्रेंग) भिथ्यादृष्टि, f. wrong view, CS, 3°.

মিনা प, मिथ्या, ind. false, UV. 9°.

त्रम्, inf. to cause to throw down, to destroy, (lit. विनिपातन, throwing down, destruction), KP, 1.1.

# 40

प्रेंग द्वु ८ च्चेर, विनिपात, m. falling down, destruction, KP, 1. 3.

মিনাম, amad, slanting, NA, 2b.

र्भेट, श्रवसर, m. opportunity, occasion, a proper or opportune time, BC, 14<sup>n</sup>.

प्रेट. न, अन्ध, m. a blind man, KA, 8<sup>d</sup>.

बिंद्र्स हुँदि, enjoyment, 1 भोग, m. BG, 5<sup>b</sup>; BK, 28°, 30°, 32<sup>b</sup>; 2 सम्भोग, RK, 19.

## 9

प्र, मांस, n. flesh, meat, RK, 35.

प्राप्ति, रक्त मांस, n. flesh and blood. RK, 36.

প্<sup>ক</sup>, **1** श्रान्युद्गत, uprisen, LV. B6<sup>5</sup>; **2** पूर्व, the east, LV.B21<sup>28</sup>. পুশু, शाक्य, m. the race to which

the last Buddha belonged,

# र्तेगी.चार्च्य.वं

BK, 11<sup>a</sup>; BC, 60<sup>4</sup>; LV. B 20<sup>20</sup>, 28, 21<sup>2</sup>.

পুণা নির্বি বু, शाक्यकुमार. m. the prince of the Sākyas, LV. B 217,22, 224.

পুশুন কিনাম, আক্ষনন্ত, m. the Śakyians, LV. B207.

পী নেইৰিম, च्युत, gone, dead, LV. B1724.

्षे प, मृत, dead. NA, 5. 2.

्रि, a tree, 1 तरु, m. NA, 10<sup>a</sup>; 2 इ.स, m. LV. B9<sup>3</sup>; 3 पादप, m. BC, 49<sup>a</sup>; 4 इस, m. BC, 46<sup>a</sup>; LV. C 10<sup>11</sup>; PD, 22°.

भैंद कें, रथ, m. a chariot, LV. B21<sup>26</sup>, <sup>31</sup>; RK, 35.

ज़िट भुग्रा र्स, घन, thick. (lit. घन-ब्रच. thick tree), NA, 7-19.

প্রী 5, exceedingly, excessively, well, 1 স্থানি-, ind. a prefix, NA,

# প্ৰাথ

12. 4; PD. 29<sup>4</sup>; **2** परम, LV. B16<sup>4</sup>; **3** भृश, BC. 66<sup>4</sup>; **4** साधु, rightly, LV. A7<sup>13</sup>, 12<sup>22</sup>.

. पुन हुं हो. अतिमहत, very great, RK, 30.

পূর 5 ক ন, শ্বারিদুগু, very broad, wide, NA, 10°.

भीत नु घुन केंद्र झन, श्रत्यन्तसाहसिक, very violent, very daring, NA, 7.2.

পূর 5 সহেম হা, স্থলদ, ind. enough of. no need of, NA, 2. 1.

भीत पुंची पा, सुसुख, very happy.
UV, 23<sup>a</sup>, 24<sup>a</sup>.

ज़िन निज्ञ, सौकुमार्य, n tenderness, (lit. सुकुमार, very delicate), BC, 28°.

পুনাম, 1 वेग, m. force, LV. A 14<sup>51</sup>; 2 सामर्थ्य, n. power, capacity. NBT, 9. 39, 10. 15, 12. 5.

न्त्रेचोद्या उव

পুনারা তব, शक्ति(मत्), powerful, RK, 36.

भूज, त्वच्, f. bark, NA, 10°,

न्देर ज्ञेर प्र, न-मानव, m. not a man, KP, 4. 4.

প্রিমে ক্রী মানীর্মান্ত ন্ন ন্ন নুজ, m. not a man, KP, 4. 4.

्रिश, 1 -ज्ञ, one who knows, BC, 40°; RK. 15; 2 √ज्ञा, to know, जानत्, pr. pl., BC, 30°; जानीते, CS, 6°; 3 √मन्, to consider, मन्ये, PD, 11°.

প্র'শূর, \*ৱালো, having known, (lit. जानीहि, imp. know), UV, 16°.

প্র'ন্মীর, ( প্রান, n. knowledge, ন্মীর is pf. of ন্মীর, √কু, to do), जानामि, I know, UV, 1<sup>b</sup>.

# मानेमाश

প্রান্তা, gd. having known. LV. A85.

PN ন, 1 - ज्ञ, m. one who knows, BK, 7<sup>d</sup>; 2 knowledge, (i) ज्ञान, n. KP, 3. 1; NB, 1. 1, 2. 1, 6. 3, 8. 1, 11. 2, 13. 1, 18. 1, 25. 2; NBT, 2. 2, 7. 6, 8. 5, 9. 16. 11 2, 12. 9. (ii) प्रतीति, f. NB, 5. 1; 3 वेदिन, one who knows, BC, 4<sup>b</sup>.

ন্থি ন্ম, দ্বরা, f. wisdom, PD, p.
1, 1<sup>a</sup>; UV. 5<sup>b</sup>.

र्भिन, (imp. of दिंदि'न, आ-√गम्, to come), 1 आवज, come, BC, 50<sup>d</sup>; 2 एहि, NA, 8.1, 10.1, 12.7.

माज़िमा, (it represents both present and past tenses, but mostly in the past tense, and means √गम्, to go). 1 गत, NA, 3.9; BK, 15<sup>b</sup>; 2 जगाम, BC, 63<sup>d</sup>; 3

# मानेर न

ययौ, BC, 65<sup>d</sup>; **4** यात, NA, 3. 11; **5** याति, BC, 64<sup>b</sup>, 66<sup>b</sup>.

স্পুন্ন, আর<sup>c</sup>, moistened, wet, NA, 10.5.

मार्ज़मा य, पत्त, m. a wing, RK, 21°.

प्रभित्रं, 1 समर्थते, it is remembered, said, KA, 6<sup>b</sup>; 2 समृत, remembered, said, declared, CS, 7<sup>b</sup>; PD, 25<sup>d</sup>. 26<sup>d</sup>.

지역자, fig. n. a friend, BC, 36\*.

#### ঝ

NA, 5<sup>b</sup>; UV, 21<sup>a</sup>; **2** पृथिवी, f. BC, 66<sup>d</sup>; NA, 5<sup>b</sup>; UV, 21<sup>a</sup>; **2** पृथिवी, f. BC, 20<sup>c</sup>; KP, 6. 2; **3** মুमि, f. BC, 68<sup>b</sup>; **4** मही, f. BC, 28<sup>d</sup>. N'র্ম্বর্, बीज, n. seed, CS, 12<sup>a</sup>. N'র্ম্বর্, वसुधा, f. the earth, BC, 23<sup>b</sup>.

#### 212

N'देग]. रसातल, n. the nether world, one of the seven regions below the earth, NA, 14<sup>b</sup>

ম'না্মুম, भुवनत्वय, n. the three worlds, (i. e. heaven, earth, and the lower region), NA, 6°.

মন্ম বাঁম, the Lord Buddha, 1 বুৱ, BC, p. 113, BK, 9<sup>n</sup>; PD, 8<sup>n</sup>; 2 \*सम्बुद्ध, UV, 14<sup>n</sup>.

N5'ন, 1 जागरण, n. awaking, LV. A13<sup>10</sup>; 2 সনিব্ৰস্ক, awakened, LV. B5<sup>3</sup>.

ম্ব্ৰান্থ, জাগ্য, m. awaking
( ম্ব্ৰান্ধ, awaking : ম্ব্ৰান্ধ

শ্ব্ৰা, জাগ্দিখেনি, f. or জাগ্য, m.
awaking state),LV. All<sup>14</sup>.

NA (지+국저 ), वा, ind. or, UV.
26⁴.

N<sup>x</sup>, loc. भुवि, on the earth, NA, 6<sup>a</sup>.

# S

N, किम, interrogative pronoun,

1 क:, who, BC, 39<sup>d</sup>; NA, 5<sup>b</sup>;

PD, 24<sup>b</sup>; UV, 21<sup>d</sup>( 진짜); 2

काम, whom, NA, 1<sup>a</sup>; 3 कस्य,

( 진짜) BC, 27<sup>b</sup>; क, ind.

where, BC, 45<sup>d</sup>.

N'취기, interrogative pronoun, who, **1** 転, NA, 17, 2; **2** 転, NA, 13, 19, 25.

শুন (for শৃশুন ), बि, three. RK, 8.

মুম'ন্ত'র'শান্ট্রম, द्वातिशत, thirtytwo, LV. A13°,1°, 14°.

মুম কু মি হুদা, षट्विंशत, thirty-six, RK, 7.

시시 기 다, 해설전, a certain man, LV B19<sup>15</sup>, 16.

शेंद्र'नो, सिंह, m. the lion, PD, 6°; RK, 21°.

হাঁ মেনী মৈনী, सिंहासन, n. a throne, NA, 6°.

# श्रेमश-५धत

रों शर्श, the mind, 1 चित्त, n. BC, 26<sup>d</sup>; NB, 10. 1; UV, 25°, <sup>d</sup>; 2 चेतस्, n. BC, 36°, 67<sup>d</sup>; NA, 7<sup>d</sup>, 8<sup>d</sup>; 3 हृद्य, n. BC, 39<sup>a</sup>.

র্মান শূ নু শূম, चित्तमति, Mindunderstanding, a proper name, RK, 2, 22.

মীনাম'ডব'বৃদ্য'্য, शुद्धसत्त्व, one with a pure mind, LV. BII'.

হীমহা তব মী । प्राप्त न-सत्त्व, m. not a being, KP, 4. 4.

থ্য মান্ত্র হার ( নাবুদ্র - ), ( सन्तप्त-)

सनस्, one with a mind (which
is afflicted), BC, 12d.

মীমাশন্দি, নির্দুরি, f. bliss, happiness (lit. happiness of the mind), NA, 11. 2.

श्रीश्राश्यासः चुित् (√चिन्त, to think), चिन्तयसि, you are thinking, NA, 1°.

रोगरा ५ पत, सत्त्व, n (i) a brave

# श्रुभश.जश.विट

mind; with ब्रिटंड्र , बोधि, f. perfect spiritual enlightenment, before it, it means a Bodhisattva, an aspirant to bodhi, BK, p. 137; LV. A12<sup>4</sup>; (ii) the first of the well-known three gunas, (अवश्राह्य प्रस्तिवत, like सत्त्व) BK, 12<sup>6</sup>.

মিম্বামেম ব্রুদ, খীন, that which has sprung from the mind, related to mind, NB, 10. 1.

থিম থিম, **1** दध्यो, pondered over, BC, 68<sup>a</sup>; **2** निध्यायत, pr. pl. pondering, LV. A13<sup>61</sup>.

रों र भु, कपिल, m. a sage of the name, BC, 30<sup>d</sup>, 51<sup>b</sup>.

মিমের্ছ্রম, নাহান, removing, causing to perish, UV, 14<sup>a</sup>.

रोप विद, अपनयत्, pr. pl. removing, NA, 7. 19.

## 红

र्शे, दन्त, m. tooth, NA, 12<sup>d</sup>;
NBT, 5. 18.

र्शे श, व्यस्त, separated, MK, 11°.

র্ম ইনি ফ্রী মিন, पार्थग्जनिक, belonging to a worlding, natural or unsanctified man, LV. C114.

র্মাইনি, সন্থবিদ্ধা, knowing precisely, 7 KP, 4. 3, 4, 5. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 8. 2, 10. 2.

র্মান্ত (often with ম before it), স্মান্তি, beginning or beginning with, NB, 6.3; NBT. 2.1.

র্মিন্ম'ন, beginning, beginning with, and others, 1 স্মাহি, m. NBT, 1°; 2 সমূবি, f. NA, 7.7.

र्शेंद्र (pf. of दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्न्य दिन्न् दिन्न् दिन्न्य दिन्य दिन्न्य दिन्य दिन्न्य दिन्य दिन्

# श्रीट.कु

one go), BC, 50°; 4 ययौ (pf. √या, to go), BK, 14°.

र्शेट भे, -सङ्कम्य, gd. having gone or approached, LV. A61.

र्शेट ज्ञ, गत्वा, gd. having gone, BC, 50°; PD, 17°.

র্মিনি'ন, 1 गत, went, arrived, UV.
17<sup>d</sup>; 2 गमन, n. going, LV.
B19<sup>12</sup>.

र्शेट पर मुर, came out, went, 1 निष्कान्त, NA, 4.1; 2 ययौ, BC, 67<sup>a</sup>.

র্মি, নহন্ত, imp. go, LV. A24.

ম্ন মুদ্ধলা, f. a finger, NA, 12.4.

N, ga, m. a son, LV A9<sup>12</sup>; RK, 5, 6, 20, 24.

মুমান, पुत, m. a son, BC, 31°, 33°.

মুঁ 5, 1 भवेत, it may be, NA, 12.13; 2 वा, ind. or, PD, 9<sup>d</sup>.

# शेर खन

र्भे र् प, भव, m. transmigatory existence, birth, saṃsāra, CŚ, I<sup>d</sup>; UV, 16°.

र्भे ५ दा ब्रिंग, भवत्तय, m. the destruction of birth, UV, 16°.

মুবিমেবি মা, विभव, m. the absence of birth, UV, 16°.

মু বু জু গুপু জু f. service, NA, 4°, 5. 4, 6. 2.

মুবি ব্রিবিমা, গ্লুপ্রুমান্ত, pf. ptcl. serving, NA, 5°.

्राट्र'न, (√रज्, √पाल्, to protect), 1 रज्ञन्ति, BK, 13<sup>b</sup>; 2 रज्ञसि, NA, 1<sup>b</sup>.

शुट्यः भीमा (शुट्य pf. of शुट्) पालय, imp. protect.

মুদা'ম, दाह, m. burning, BK, 14.

श्री दें हैं , उत्सुक, anxiously desirous, eagerly expecting, NA, 8<sup>4</sup>.

# शेर'य

र्रेन्य, तच्या, f. thirst (lit. and fig.), strong desire, BC, 45<sup>a</sup>; LV. B187, C58, 68; UV, 5d, 22c. র্বি'বর্মমর'ব, স্থায়া, f. expectation, BC, 10°.

্রান life, 1 जीवित. n . BC, 21°; 2 प्रास, m. BG, 5°.

र्भेन कन्य. 1 प्राचा. m. life, RK, 36; 2 प्राणिन, m. a living, being, BC, 47<sup>d</sup>.

र्भग रूप निपातित, killed (lit. deprived of life), PD, 6d.

र्शेन में न-जीव, m. not a living being, KP, 4, 4.

र्श्वि राहिन, मृष्यताम, imp. let it be endured BC, 55°.

त्र, again, 1 'पुनर, ind. KA, 6°; BC, 501; 2 भूयस, BC, 17°, 47° 64<sup>d</sup>. 67<sup>a</sup>

रूपर शिंद हो, प्रतिक्रम्य, gd. having माश्रद पदु, sharp-sounding, NA, gone back, LV. B194.

## 괴성다

श्चेत पर मुर में, प्राप्त, arrived, NA. 7. 22.

र्ह्से (√याच, √भिज्, to beg. ask), याचसे. LV. B1316.

र्शेट्न, 1 अधिन, a suppliant, NA. 7°: PD. 15<sup>b</sup>; 2 याचिस solicit, LV, B169.

र्हेनि, शिचक ( श्राचार्य ), a teacher, PD. 25<sup>a</sup>.

র্ম্বিম, সহত্য, n. taking, here in the sense of शिज्ञा, learning, KP, 3.1.

र्रोप पर, शिचितु[म], inf. to learn, KP, 4.1.

र्शेन र्शेन, ब्राचार्य, m. a teacher, preceptor, NBT, 10. 46, 11.12.

র্ম্বিন, शिष्य, m. a disciple, pupil, 11. 10.

# মাধ্যৰ

নাধ্ব 5 নাইনি, প্রয়াজ, imp. listen, LV. B17<sup>22</sup>.

শাস্ম, new, 1 নৰ, RK, 35; 2 ৰাল, NA, 10.6.

মা্মাম, भास्तर, bright, BC, 13°.

নাজান ন, bright, clear, very clear, open, 1 সকাষা, NA. 6. 5;
2 व्यक, BK, 17<sup>d</sup>; 3 \*सुव्यक्त, CS, 2<sup>d</sup>; 4 स्फुट, BK, 32<sup>d</sup>; LV. B 4<sup>6</sup>.

শ্ৰমে বৃষ, दीप्यते, it shines, KA, 4<sup>b</sup>.

म्हारा विद, स्फुट, clear, NA, 12°.

मा राष्ट्र, (√वच्, √वर्गा, etc. to say, talk, speak), 1 उक्कवत, CŚ, 2°; 2 वन्त्यन्ति, BC. 37°; 3 वर्गयन्ति, CŚ, 3⁴; 4 वाच्, f. speech. NBT, 1°.

শাস্ত্রাম্ম (√ वच्, etc. to say, pf.
শাস্ত্রাম্ম ( imp. শাস্ত্রাম্ম ), -স্লাভ্য,

# শ্রম্ন

(at the end of a compound), called, BC, 38<sup>b</sup>,

নামুদেশ (see নামুদেন), **1** জचे, pf. said, BK, 31<sup>d</sup>.

শাস্ত্ৰম'ৰ্ম, হক্ষু, gd. having said, RK, 33.

না শ্রান্থ ন, 1 said, (i) স্থাৰণাৰ্থ, pf. BK, 25°; (ii) স্থাह, RK, 23; 2 ব্যর্থন, is being said, CS, 4°, °.

মাধ্যম, 1 লয, three-fold, BK, 12<sup>a</sup>, 31<sup>a</sup>; NBT. 10, 14; 2 লি, three, BK, 9<sup>b</sup>; NB, 25. 2.

শ্ৰাম , gold, **1** काञ्चन, n. BC, 56°, 59°; **2** सुवर्ण, n. UV, 6°; **3** हेमन्, BK, 28°.

নামীন শ্রী শ্রেম তব্, खर्रामुहि, with a golden handle, RK, 9.

শাহীন ন্মী নে নেজীব, शातकुम्भमय, made of gold, BK, 191.

শার্মান, বিক্লিমা, f. medical treatment, curing, PD, 17<sup>6</sup>.

# শৃষ্ঠ ব

- ग्रिंग सेर्प, न-पोष, not a thriving one (in the sense of a man). KP, 4. 4.
- ग्रेर्, 1 झत्, pt. ptcl. of √हन्, killing, PD, 18<sup>a</sup>; 2 निहन्मि, I kill, BC, 62<sup>b</sup>; 3 वध, m. killing, PD, 3<sup>c</sup>; 4 हत, killed, PD, 18<sup>d</sup>.
- শ মির্ ম, जीवित, n. life, BC, 22d.
- मार्शेक प्रालेक, जीवत, pt. pl. living, NA, 5. 2.
- মার্মি'-দ্রীমা, স্থানথ, imp. bring, (lit. দুন্জ, ask), LV. B17<sup>20</sup>.
- माहित्य होमा, निवेदय, imp. inform, LV. A211.
- নার্জনে নম ন্ম বিরাদ্য, to be informed, BC, 14<sup>a</sup>.
- দার্থি মেই বি, স্থানয়, imp. bring, BC, 62<sup>a</sup>.
- সাইশিংমা, पोष, m. maintaining, BC, 10°.

# বধ্যম:বহ:ব্র

- ব্যামা (pf. ব্যামাম ), चेतव्य, to be accumulated, BC, 22<sup>b</sup>.
- বশ্ব, हन्यते, is being killed, PD, 18°.
- ন্ধ্য শূর মি দ্বি শ্রে স্থান্তির, unthinkable, RK, 19, 35.
- ন্ধ্র'না5ব, 1 ध्यान, n. meditation, NA, 1<sup>a</sup>; 2 ध्यायत्, pt. pl. meditating, NA, 2<sup>d</sup>; 3 योग, concentration, m. RK, 10.
- ম্কান, intention, thinking, a thought, 1 স্থানিয়ায, m. LV. B18<sup>19</sup>; 2 चिन्ता, f, CŚ, 11°. 3 चिन्तित, n. NA, 7. 9; 4 भाव, m. BC, 8°.
- ব্যাম এম বু, चिन्खते, (pt. in the sense of the near ft.) is being thought, NBT, 10.37.
- नश्राप्य नु, निधमेत्, should remove completely, (lit. should blow out), UV, 3<sup>a</sup>.

# বর্দা,বই,বীধা,ধ্র

- নথানে বুঝাবুঝা, सूचित्वा, gd., having indicated, NA, 8. 3.
- বৰ্ষীম'র্ম, शिशिर, cool, NA, 7. 19.
- ন্থী ম'ন' ঈ্ব, शीतलता, f. coolness, BK, 23<sup>4</sup>.
- पर्शेग रु है, सनिपाल, gd. having got assembled, LV. B 20°.
- पर्शेर, पुराय, n. religious or moral merit, BK. 1°, 9°; CŚ, 1°.
- নর্মিন্ ক্র্রিমান, কামন্তুর্জ্লিকা, f. over enjoyment, LV. C I<sup>10</sup>.
- নর্মান নের্মান, desirous of religious merit CS, 8°.
- মন্ত্রি, স্থান্থ, the absence of religious merit, CŚ, 6°.
- ন্থ্ৰীন (pf. of ন্থ্ৰীন , to make or become less), বন্তু, thin, less, LV, B188.

# বস্থ্রব:বহ:দ্রীঝ

- र्भूट (ft. of भूट, √ पा, √रज्, to protect, pf. र्भूट्र), पातु, imp.

  3rd pers. sing. NA, 1<sup>a</sup>.
- प्राप्त, (see above), 1 श्रान्त, pr. pl. keeping, BC, 3°; 2 रचा, f. protection, LV. B20<sup>23</sup>; NA, 7<sup>b</sup>.
- ন্ধুন'ন্ন' স্ট্রন, रज्ञ्गार्थ, for guarding LV. B 2142.
- ন্মুদ্য (see ন্মুদ্), पातु, NA. 2<sup>4</sup>.
- ন্ধুদ্ম'ন (see ন্ধুদ্), पाल्यते, is being protected, NA 7. 7.
- ন্থ্যাম (pf. of ন্থ্যানা ন, √ दह, to burn), 1 दहति, BK, l<sup>h</sup>; 2 दहा-मान, UV. 24<sup>h</sup>.
- ন্ধ্ৰন'ন (pf. ন্ধ্ৰন্থ), शिचा, f. training, culture, BK, 1°, 10¹, 13ʰ, 24ʰ.
- নমুন'ন্ম'নীম, शिन्तेत, one should learn, UV, 16 f.

# **디질:디**질

্বাম্বাম, शिक्ति, trained, NA, 11<sup>a</sup>. ব্যুমান্ত্র (ব্যুমান, বিদ-√লম্, to deceive, pf. ব্যুমা, imp. মুমা), বিদ্যক্ষ, gd, having deceived, BC, 48<sup>b</sup>.

## 5

সূমাম, জর্ম, broken to pieces, shattered.

চূমে ইমি দুরাম, জর্জির, made broken to pieces, shattered, CS. 1d.

ही, 1 दिन, f. the heaven, BC, 58<sup>b</sup>;
2 दिन्य, divine, NA, 17. 5; 3
देन, m. a god, lord, LV. A3<sup>24</sup>,
B 7<sup>3</sup>, 8<sup>1</sup>, 12<sup>7</sup>, 14<sup>5</sup>, 20<sup>22</sup>; NA,
2, 4, 7, 2; (in the sense of a king PD, 8<sup>b</sup>; 4 देनता, f. a god or goddess, NA, 20, 11, 17,
5; 5 दैन, n. destiny, fate, BC,
19<sup>3</sup>; 6 सुष्पद, used figuratively

# ্ প্লর্ম

for 2nd pers to show respect, RK, 23.

हुं। उँग, 1 \*तात, a term of respect applied to elders or other venerable personages. (It is also a term of endearment usually used to inferiors or juniors. है। उँग lit, means देव, a god, applied here to the father who is regarded as a 'god), Bk, 5°; 2 देव, m. a god, lord, LV. B15¹, 17°.

झुं हुं न, देवतादर्शन, n. to see a god, NA, 12. 14.

ह्म व माव्या प्र, दिनोकस्, a god, BC, 58°, 60°.

ह्म र्नाट सुना, महादेव, m. the Great God, Siva, RK, 32.

हैं हैं, देवी, a goddess, BC, 33<sup>d</sup>; NA, 13. 20.

# ন্ত্র, পূর্বাধা

क्षेत्राह्म, देवसङ्घ, m. a multitude of gods, BC, 58°.

हा भी, दिन्य, divine, BC, 584, 63°.

ਦ੍ਰਾਪ੍ਰਸ, \*दिविज, divine, (lit. देव-विषय), belonging to the domain of gods), UV. 22b.

ह्री<sup>या</sup>, अधिक, more, NA, 7°.

শ্লুবা বার্ব্য, স্থাধিবাसना, assent, acceptance, BK, 24d, 25°.

ह्रीन रा. 1 अतिरेक, m. excess, LV. A1328; 2 刻铅布, more, PD. 13<sup>b</sup>: **3** अभ्यधिक, higher, greater, BK, 6ª; 4 शिष्ट, m a wise man, KA, 3b.

भूग भार्य प्राप्त अक्रोजिसत, remnants of the food eaten, NA, 6°.

हुत रेम, सह, ind. with, NB, 9.1.

क्ष्मा प्र, गरा, n. prose, KA, 11ª.

हुँ एमुँद, संसते, vb. drops, falls down, BG, 3°,

हार प्रजेत, पिराडपाल, n. an almsbowl, RK, 10.

हैं, दिसए, south, LV. B2145.

अर्धेन् मी, अपोनग, a king of the name. RK.

জে' ओ, ऋये, ind. a vocative ptcl. or a kind of gentle address. NA, 7, 22.

ড়ে'ন্স 1 স্মहो, ind. a word showing surprise or wonder, NA, 6. 2, 7. 24. 10. 4, 13. 2; PD, 30°; 2 हन्त, ind. a ptcl. implying joy, surprise, or grief, BC, 62<sup>a</sup>.

द्भव रेम क्रेंश, सहज, natural, in- अर्भ, उत्पन, n. a lotus, blue lotus, BC, 57<sup>a</sup>.

# II. SANSKRIT-TIBETAN

अ

त्रंशु, m. दिं होर, a ray, beam of light.

শ্বায়ুক, 1 (i) n. নিমি, a cloth, (ii) m.
নিমি, a ray; 2 নিমিন নিমেন with a ray.

त्रकरोत, vb. 5ूरा, made.

त्रकारण, मुँ भें ५ भ, without a cause.

त्रकारयत, vb. ५४, got (it) made.

স্বকার্ছান্, vb. নার্হার্, they two did.

স্থান, m. বুৰ নিব, a wrong or bad time.

স্থায়ন, নি'বুৰা, not done, not gained.

স্মকূतज्ञता, f. বুঙ্গামান্স্রিন্তান্দ্রীর্বার্টান্ত্রান্ত্রীর্বার্টান্ত্রান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্ত্রীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তরীর্বার্টান্তর বিল্টান্তর বিল্টানের বিল্টান্ত বি

প্সকূনে, ব্ৰ'মীন, that which is not to be done.

श्रङ्क

স্মন্তবো, gd. \*ম সুম, having not done.

अक्रम, ८६मा पर पुराया राज्य प्रेव प्र, not to be followed.

श्रकियावत्, पुँगिःहोत्, without any action.

अन्तय ( \*करूर), ठी चित्र, exempt from decay,

শ্বন্ধি, n. ঠীমা, the eye.

त्रगार, n. निहा, a home.

श्रमि, m. में, fire.

अमतस्. ind. व्युत्रुत्, in front of, before.

अम्रयायिन्, m, र्र्स र्राट्स, a leader.

अग्लान, देमी पासे दारा, n. not fading.

সহু, m. 1 কুণামা, a mark; 2 মান, the lap.

## ऋहुर

ब्रह्हर, m. n. ठु मु, a sprout, shoot.

স্থার, n. 1 খেব খেব, 2 এম্ the body, a limb,

श्रङ्गना, f. नुन्त्रेन्, a woman.

শ্বদ্ধলী, f. ইনি মি, a finger.

श्रचल, m. रे.री, a mountain.

त्रचिन्स, प्रस्मामुङ्गाः ही पुराप unthinkable.

त्रच्युत, ही मार्थे, not perishing.

त्रज्ञान, n. मैं नेश, ignorance.

শ্বন্ধানি, m. 1 ঘ্ৰামান, 2 ফ্লীমান, the hollow of the hands joined together,

त्रगड, m. n. भू द, an egg.

স্বন্ধ্, ind. 1 বি'বৃষ্ণ, 2 বি'শ্ৰীম,
3 বি'শ্ৰীম, 4 বিবি'শ্ৰীম, therefore.

त्रति-, prefix, भीजा, exceedingly.

#### ऋदष्ट

अतिक्रमाय ( अञ्चितिक्रमेत् ), ५५५ पुरे सुरू, for stepping beyond.

त्र्यतिकान्त, पैरी, passed.

अतिथि, m. राम्नि, a guest.

त्रतिमहत्, भीत र्के, very great or big,

স্থানিংক, m. 1 ৭ বিশাধান, lit. স্থার্য, noble; 2 মুদান, excess.

श्रवन्त, adv. मॅर्जेग् र्, excessively.

अल्यन्तसाहसिक, भीव नु श्रुप केंद्र अन्त, very bold or adventurous.

স্থান, m. নামে'মা, passing away, স্থান, ind. ৪১ম, here.

য়থ, ind. 1 উ ষ্ট্ৰ, 2 ই বৃষ, then, and, if, supposing,

স্থবা, ind. 1 খেচ'ব, 2 দ্বা, or.

अदस्, pron. ८५, that (lit. this).

ब्रह्म, मामिर, not seen.

## স**র্**

त्रद्भुत, n. हु त्र्या, a miracle.

শ্বয়, ind. 1 5 ব্লুম, 2 বি মিম, 3 বিম, to-day.

श्रद्यापि, रिंदूर, even to-day.

अद्राचीत्, vb. अर्रेट है, saw.

ऋद्विताय, मार्डेश'या कोर्'या, ऋद्विताय, without the second.

श्रधर, m. নিউ, the lip.

স্বধरीकृत, স্মৃত্যু স্থান ক্রিয়া surpassed, beaten down.

श्रिविक, adv. द्वीमा प्राप्त, more,

अधिकार, m. न्निप्र, right.

শ্বধিকুল, gd. ১৭৮১ টুন্ডী, having possessed.

अधिगति, f. देम् न, attaining.

त्रिषगच्छति, vb. र्रिन'सर-मुर, gets.

श्रिधप, m. निन्म, a lord.

अधिपतेय, ५८८६, ruling or determining.

### श्चनन्यनेय

अधिवासना, f. ह्रिमा माज्य, assent, acceptance.

श्रध्यात्म, ज्राप्तिन्म, concerning the self.

अध्याय, m. भेतु, a chapter,

अध्यावसति, vb. माज्याप, resides.

श्चनगारिका, f. नुसिन्दिन्य, homeless (life).

স্থনন্ধ, m. এখানীন, body-less, i.e. cupid.

अननुज्ञात, मान्द्राप्त होत्य, not permitted.

अनन्तर, adv. 1 हेश प, 2 ने अ प्रमा,

3 दे अ श्रमाय, 4 दिमानु, 5 दिमा नु: ९८ (॰ न्तरं च), after.

শ্বন, n. 크∛, food.

त्रन्नदात्, त्रशास्त्रीराण, one who gives food.

अनन्यनेय, माल्य मी देट हो तहेंग

## **अनर्थोपसं**हित

प्राप्त माराज, not to be led or guided by others.

ग्रनथोंपसंहित, पर्वित्याद्वादाय, mischievous, harmful.

त्रनहें, में देंग, not worthy.

স্থনাगत, ম'রুদ'ন, not come, future.

श्रनागम, देंद्र दा हो दा, without coming.

अनात्मन्, 1 पर्मा सेर्, 2 पर्मा सेर् not self.

श्रनानार्थ, य ५५ र्न्ज् सेन्, having not different things.

त्रनामास, रूट य सेर्प, without a reflection.

ম্মনালদ্বন, 1 স্মীশা্ম'মীস্'মা, 2 স্মীশা্ম'ম'মীস্'মা, not depending on, or resting upon.

त्रनाश्रय, हेव सप्पेव य, without any support.

## श्रनुगामिन्

अनाहित, स्पर्भे ५ प, not produced.

त्रनित्य, ही दिमा दा, not eternal.

শ্বনিবর্মান, নামুবানু মৌনুনা, that which cannot be pointed out.

त्रनिन्दित, भैं र्र्ज्जिन, not blamed.

त्रतिपृथु, भीव रु के न, very wide.

স্থানিয়ান, m. ম'ইম, absence of certainty.

त्र्यनिरोध, ८ग्ग्ग्'य'सें5्'य, without suppression.

श्रनिर्गम, दिम् स्थित्य, without going out.

त्रनिष्ट, भे तर्ने प्र, undesirable.

স্থানুক্দ্পথা, f. 3rd. case, ষ্ট্রীমানস্ত্র মান্ত নামানস্ত্র ইট্, with kindness. See p. 362.

त्रनुगच्छत् pr. pl. (lit. त्रानुगत), हेरा हु द्रिस्स, following.

अनुगामिन्, हेरा शुप्त प्राप्त a follower, following.

#### श्र<mark>नुगृह्</mark>

- अनुगृह्, imp. यद मिन्स, do treat अनुगृर्वेगा, 3rd case, मैका पानिहा in with kindness.
- अनुप्रह, m. हेश सुप्त हु प्राप्त a favour.
- त्रात्याह्य, हेश शु.मा हुट पु. fit to be favoured.
- স্থান্ডার, কর্মান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্তন্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্ত্রান্তন্ত্রান্তন্ত্রান্তন্ত্রান্তন্ত্রান্তন্তলৈ বিশ্বান্তন্তনালৈ বিশ্বান্তন্তনালৈ বিশ্বানালে বিশ্বান্তনালৈ বিশ্বানালে ব truction.
- স্বুतिष्टामि, vb. শ্ব্র'এম'নু, I do.
- त्रवुत्पन्न, क्रेनेश'य'स'भेन, not originated.
- श्रनुत्पाद, ही हो दा, having no origination.
- \*त्रनुत्सज्य, gd री श्री देश, having not given up.
- त्रहेम्बरायासेन्छेर् not anxious, not frightened.
- \*अनुपगम्य, gd. श्रीर्भि'र्भ, having not approached, (lit. अनुपगम, m.).
- अनुपरिगृह्य, gd. निप्राने, having received.

## श्र<u>न</u>वर्तिन

- regular order.
- অनुभवत्, pr. pl. গুমার মুট্র feel-
- अनुभूयताम्, imp, १४४ रू.स्.स.स.स. ব্ৰ প্ৰা, let (it) be felt.
- अनुमान, n. हेश'सु'र्यम्'य, ference.
- त्रनुमेय, हेश शु'न्यमा यम नु, inferable.
- त्रनुमोदनी, हैरा रु प्राप्त : approving, causing pleasure.
- अनुयोग, m. र्र्भूर न, applying oneself to.
- अनुराग, m. कमारा दा, love.
- अनुरूप, 1 हेरा हा राष्ट्रिय, 2 हेरा हा 저렇하다. corresponding, equal,
- श्रनुरोध, m. 🛴 consideration, obedience (lit. मुख, n. mouth).
- अनुवर्तिन्, हैरी, one who follows.

#### **अनु**व्यञ्जन

त्रमुव्यञ्जन, n. र्भे नुरे, the secondary marks.

ब्रत्रांस, m. हेश'शु'पश्रम्श'य, praise, profit.

অনুষিষ, ইম'মু'নমুব, instructed.

त्रजुष्टेय, पित्रुपि'यम नु, to be done.

अनुसर्तव्य. हेश'स्'र्प्र्र्प्र'प्र'प्र'तु, to be followed.

-श्रवसार, m. 1 निवेत 2 द्विन, in श्रवन्य, माल्ज, other. accordance with.

শ্বনুদ্ন, gd. নিল্ব, having persued, according to.

अनेकार्थ. र्देव हैं मा सेव, having no one thing.

त्रानेन, 3rd case, ८२६, by this.

अन्त. m. राइप, an extremity, end.

अन्तरात्मन्, व्राप्तिमा, the inner self.

श्रन्तरित, निर्देगिरा, covered.

#### श्रपयन्ति

अन्तरीच, n. रूटि न्या, the sky.

श्रन्तराल, n. २६, intermediate space or time.

श्रन्तरे, १८७, inside.

श्रन्तिक, 5<sup>८</sup>, near.

쾨루러, 7th case, 저치지, near.

ग्रन्थ, मेरि'न blind.

श्रन्योन्य, ४१५ ई५, each other.

त्रन्विष्य, gd. पद्माराज्य, having considered or searched for.

\*अन्वेति, vb. र्री, follows (lit. gets).

त्राग्, f. 👼, water.

अपकार. m. मार्टर नेर. mischief,

अपनयत् pr. pl. राय निर, removing. अपयान्ति, vb. ८५५ भी, go away.

ऋपर

अपर, मान्ज, other.

त्रपरयत्, vb. सर्वेदः परः मुर, saw.

শ্বদি, ptcl. 1 এদ, 2 দে, 3 খেদ, it denotes emphasis, also, too, etc.

শ্বपुराय, নর্মির ব্রামানীর ন, demeritorious act.

अपूजयत्, vb. सर्केर् भ पुरा, worshipped.

স্থাৰ্ব, 1 ইবি নীব, 2 ফুন নীব ন not preceded.

-श्रपेत्त. दि<sup>र्</sup>, expectation, hope.

श्रपोढ, त्रा, removed.

त्रपोनग, अभिन्दानी, a proper name.

\*স্মানিব্য, gd. ম'নুম, having not informed (lit. স্মৃত্ন).

শ্বস্থান্ত, নাব্ধান্ত্র, not firmly fixed.

श्रप्रस्वय, गुँज भैज, having no condition.

श्रमि-

अप्रत्ययमय, मुनि ५६ हो होने not consisting of a condition.

श्रप्रस्थयवत्, गुजि भेज माम्यान्त्र, not having a condition.

श्रप्रमाद, m. ন্দা থেই, carefulness, vigilence.

च्रप्रिय, ही र्भूमा, not dear.

স্থৰীয়, ব্লিমিন, devoid of intellect, foolish.

স্মন্নবীন, vb. 1 স্থ্ৰাম ; 2 স্থ্ৰাম না, said,

त्रभक्त, मुर्गार्भ ते, one without devotion.

अभयदातृ, ही तहेमाहा क्षेत्र, one who gives the assurance of safety.

त्रभवत्, vb, गुर, was.

স্থানাৰ, m. 1 নীব ; 2 নীব : শৃ . absence.

ম্মান-, prefix, 1 মার্নি-, 2 মার্নি-ম্ম-, towards.

#### श्रमिन

त्रभिज्ञ, अर्दिन प्रमानिका, experienced.

त्रभिधान, n. पृष्ठ्रज्, a statement, saying.

त्रभिधीयते, vb. निहेंन्, is being said.

ग्रिमिधेय, पहिंद्र'प्र'प्र'प्र' to be mentioned, the subject matter.

अभिनन्दिनी, सर्दिरायर द्याद प्रात्र rejoicing at.

अभिनिष्क्रमितुम्, inf. अर्देन्यर मुद्दर्प, to go out, to renounce the world.

श्रभिनिष्क्रान्त, रादिन पुराय, went out, or renounced the world.

अभिनिष्क्रमिष्यति, vb. ठार्दिन पर त्रुह्न, will go out, will renounce the world.

त्रभिप्रवर्तते, vb. ही द्यार, springs, proceeds.

intention.

#### श्रभिसन्धि

अभिभूत, वेंव दा, overcome.

अभिभूय, gd. प्राप्त , having overpowered.

अभिमुख, 1 अधुव र्धुमाश, 2 सदिव ম্ম্প্রাম. turned towards, friendly disposed.

\*ग्रभिरुह्य, gd. ऄॖ॔ज़ऀॱज़ॕॕऄ. ascended (lit. गत्वा. gone).

अभिलिषत, ८२५ रा, desired.

त्रभिलिषतवत्. अर्दि यर ५६र्रा य 지역 , like what is desired.

श्रभिलाप, m. र्नेह्र्न, an expression.

त्रभिलाष, m. अर्देन यर पर्देर य, de-

अभिवाच्छित, अर्दिन पर पर्देर्प,

श्रमिप्रायु, (for ॰प्राय ), m. নথ্য ন, সুমিसन्ध, m. মর্নি ন্ম্রিম, a purpose, object.

#### श्रमिहित

श्रमिहित, पिँ€र्, said.

त्रभीतवत, adv. ८६ग्रास्त्रं त्रं पर, like one not frightened.

अभूत, रा गुराप, non-existent, what has not been.

त्रभूत, vb. 1 गुर, 2 गुर, 3 गुर पर गुर, 4 क्ष्रअ रु र्शेसस (lit. त्रमन्यत ), was.

अभ्यतीत, ९५%'८, past.

अभ्यधिक, ह्रीपा प, higher, greater.

अभ्यागत, र्जेन, arrived.

अभ्युदित, सर्देन पर प्राप्त risen.

अभ्युद्भत, भूर, uprisen.

अञ्ज, n. होत, a cloud.

अभान्त, वाद्मयान, not mistaken.

স্থান ( प्रतिपद् ), মণ্ট্ৰ (এম')ম'ম'
শ্বিশ্য, not middle (path).

#### अर्गय

त्रम्बा, f. पुरा, mother.

श्रमी, pron. ৭১ ৭ কা, those (lit. इमे, these).

अमुक्कविश्रम्म, adv. ब्लिंग्येन्स् प्राप्त, not having lost the confidence.

श्रम्बु, n. ठुँ, water.

त्रमृत, n. निर्जु है, nectar, immortality.

त्रमृतपद, n. ८के को ५ मानुस, the cause of immortality.

श्रम्भोज, n. 45, a lotus.

अयम्, pron. 1 ८५, 2 ८५ । this.

त्रयस्, n. तुमारा, iron.

श्रमि, ind. णु, a vocative particle,

त्रयुक्त, की रमारा, not right.

খ্ৰব, ind. প্ৰে'ড়া, a vocative ptcl, o. খ্ৰহ্মে, n. নিবি'ন, a forest.

#### अराति

त्रराति, m. र्गु व्यु , an enemy.

শ্বৰুদিন্, 5 ব্ৰহ্মহ নীহ, that which is not determined or ascertained.

अर्क, m. 3 म, the sun.

श्रर्घति, vb. देनि, deserves.

স্থাহ্ম, n. 1 থিব ক্ক, 2 মাক্র থিব, water with such other things as flowers offered in worship of a god or in reception of a guest.

त्र्यर्चन, n. ठाऊँ ५ प, worship.

श्रचित, মঠিব, worshipped.

শ্বৰ্থ, m. 1 ব্ৰি, object, purpose, necessity; 2 ব্ৰি, wealth.

শ্বধিন্, মুহিন্, one who begs. desirous, a suppliant.

अर्घ, m. n. टुँ र्, half, half portion.

अहं, दें।, deserving.

**अवगच्छामि** 

শ্বৰ্হনি, vb. বিশি (বা), deserves.

ग्रहंसि, vb. ब्रेंश (८१), you deserve.

श्रलहरू, m. সুনাই, red lac used by women to dye their feet.

স্থলদ, ind. 1 ঠিম, 2 ম্মি'ব, 3 ্পীর'5'মেমে'ব, sufficient, enough,

স্থলদ্ধাर, m. সূঁ্ৰী, an ornament, a figure of speech.

স্থলন্থন, শূর্ণ বৃষ্ণ শ, adorned, ornamented.

ग्रलि, m. नुद'न, a bee.

ਕਰਾ, 1 ਰੁੱਧ ਨੂੰ, 2 ਰੁੱਧ ਹਨ ਸੂੰਨ, 3 ਨੁੱਧ , 4 ਨ੍ਹਾਂ ਹੈ. small, little,

श्रल्पभाषिन्, ব্ম'বুর' হ্রুর্ব, speaking little.

ग्रल्पश्रुत, प्रेंश'दा नुदःत, not learned.

त्रवगच्छामि, vb. र्हेमारा, I understand.

#### श्रवची

अवची, vb. aor. रूपिंग, said.

স্থাৰনীৰ্য, gd. 1 মহিন্-মেন্-মেন্ডা-কৃষ্ণ, 2 নুন-ছুই, having come down.

স্থাবরান, n. 1 ইনামানাইন্ম, 2 ইনামান্ নানাইন্মে). a great or glorious act.

अवसन्येत, (न) vb. opt. त्रिऽऽ, one should not contempt, i. e. should accept (Tib. lit. should accept).

त्रवसुच्य, gd. गुत्रात्स पर्नेमासात्स, having taken off.

त्रवलोकयत्, pt. pl. तुरु प्र-प्र-पृष्ट् निर् looking, seeing.

त्रवलोक्स्याव, vb. है पर सर्केन प, let us two look at.

স্থান ক্লান্ত্ৰ, gd. 1 নিমুকা বৃক্তা, 2 নিমুকা বৃত্তি, 1 নিমুকা বৃক্তা, 1 নিম্নান্ত seen.

श्रवश, 1 निप्रासेन प, dependent.

### **अविरा**प्तिक

श्रवसर, m. 1 শ্লীনাম, 2 মিনি, occasion, opportunity.

त्रवसरत्, pt. pl. मान्रारा त्रमा उँ र् falling down.

अवसीदन्ति, vb. दहेगायरप्रमुर, they come to an end.

স্থাবাদন্ত, ব্রিকিন্নি a worthless thing.

\*স্বন্ধান্ত্রন্, inf. শ্র্র্ শ্র্ম নু to remain.

त्रवस्थान, n. मार्न्स, remaining.

স্থান্থিন, 1 বিশুনা'ন, 2 নাব্ৰা, 3 কুমান্মান্থ্য, remained.

अवातरन्, vb. प्राप्ताः मुर, they came down.

अवाप्त, र्रेन मुर, attained.

श्रवाप्ति, f. श्रेन, attainment.

त्रविचलित, मार्भिः हो न्, unmoved.

त्रविज्ञप्तिक, कुरुष्यर सेपा या हो दा प्राप्तिक प्राप्त

#### श्रविद्यमान

त्रविद्यमान, pr. pl. धेर्न् सेन्, not existing.

त्रविशुद्ध, ह्रीमा राज, impure.

त्रवैमि vb. रेग, I understand.

अवोचत्, vb. aor. 1 ह्यूरापा, said.

त्रशाश्वत, रुगाः सेर्'य, not eternal.

শ্বয়াংসন্থ্য, নিষ্ট্ৰ নিৰ্ভিশ্ব নিৰ্ভিশ্ব, one who does not understand a śāstra.

অशिन्ति, ম'ন্মুন্ম'ন্, not learned.

अशीति, f. निर्मु र 🗟, eighty.

त्रश्रूत्य, ध्रें ८ भेज, not void.

अशेष, म'सुरा'म, all.

শ্বস্থা, n. মঠিম, a tear.

শ্বश्व, m. 5, a horse.

अरवतरी, देंदु से, a she mule.

त्रश्वता, र् रें रें रें, the nature of a horse.

#### श्रस्ति

त्रप्टन्, निर्मुन् न्प्, (lit. त्रप्टम, eighth), eight.

স্থান্থিন, প্রাম্নান্ত্রীন, eight-fold.

श्रसत्, **1** (i) মি**5**, (ii) মি**5**'ম'মের, not existing; **2** সম'ম'মের, bad.

ञ्चसत्त्व, n. बेर् प, non-existence.

স্থান স্থান, n. 1 ট নেম ম নান্ধ, 2 ম ম নিম নান্ধ, absence of vicinity.

শ্বसपन्न, m. মী মঘুব মনি ফ্রিদা্ম, a dissimilar instance or one in which the major term is not found.

असमर्थ, ठाउँ । unable, unfit.

স্থানি, m. ২ম'ম্মী, a sword.

শ্বমির, ব্দা মি, black, a proper name.

त्रसुप्तमात, भें अपार्यम्, as soon as not slept.

শ্বনি, vb. 1 ৭ শুন, 2 মঠিম, 3

र्पेर, 5 पेर प. is. ब्रह्न, n. हैन, day. exists.

স্থান, শ্বহাসে তীর'ন an improper place or occasion.

अस्थान. मान्शासन, an improper place.

अस्मद ( अहम् ), personal pron. lst pers., 1 ATT, 2 5, 3 559 ( 경기 like 중시자 added to them denotes the plu. num.), 4 ते श्रेत्र, I. we.

अस्म, vb. 1 गरमा. 2 भेर am.

श्रह्म कारितः, चुँ ५ ५ ५ ५ ५ ए । was made do.

श्रह्मन्, pron. loc. ५५ ने न, here.

त्रस, त्रसाः, pron. gen. 1 ८५, 2 त्रैदे, of this.

ন্দ্ৰা'শী'ম্ম'ন্ত্ৰির'মীর non-self-possessor.

अस्त्रमय, पर्मार्न्स भेत. non-selfpossessor.

ग्रहिसक पर्के पासेन not injurious, not mischievous.

ग्रहिंसा. f. मैं दर्के द. abstaining from killing or giving pain to others.

ब्रहेतु, गुँभैर्, without the cause, ब्रहो. ind. छो स. a word indicating surprise.

#### आ

স্থা, ptcl. ৭২ ১, a word expressing the limit inclusive or exclusive.

आकर्मना, f. शैराप, hearing, listening.

त्राकर्णयत, pt. pl. 35 पर निराध, listening.

স্থাকর্মাধনে, vb. গুরুমেন্ট্রিন, are listening.

श्राकर्र्य, gd. श्रेश'व्रा. having listened.

त्राकाङ्चा, f. ८२५ प्. desire.

#### আকাश

m. n. 취재되지, the sky.

आकृष्य, gd. नगद, having drawn or bent.

त्राक्रमेय्य, vb. opt. र्द्रपाहाराज्य त्मुर विद, may attack.

-म्राख्य. विशास, called.

ग्रागच्छत, vb. 💆 ८. came.

त्रागत, 1 अर्हेश, 2 ব্রু েন, 3 র্ হি come, arrived.

ग्रागमन, n. बेर्स्स्य, coming.

त्रागमय, vb. imp. मान्याश निम wait (Tib. lit. go).

ञ्चागम्य, gd. ८५६ न्स्, having come.

त्राचार, m. र्हेर्न, practice.

त्राचार्य, m. हैरिन्द्रित, a teacher or preceptor.

crooked or turned completely.

त्रात्मनैरात्म्योर्मध्यम्

স্থাজীৰ, m. দুঠিন, livelihood.

त्राज्ञप्त, निध्ने, ordered.

স্থারা, f. ই্প'র্'বমুর'ন, an order.

স্মান্নাদির, ইম'ম্'ন্মুব, ordered.

त्राञ्जस, रूप, direct.

ग्राडम्बर, m. अ क्षेम्। N. a drum used in a battle.

त्रातर, गार्चेर, afflicted.

স্থাথে, vb. 2nd pers. sing. ন্ত্রিন্ন, you say.

ब्रात्मन्, 1 पर्म, 2 पर्मा केर, 3 रूप, self.

त्रात्मकाय, m. धुरा, the body (Skt. lit. one's own body).

त्रात्मगत, adj. adv. न्ना केर णेश ইন্ম'ন্ম, aside.

श्राजिद्य ( न्याजिद्य ), শূর ५ दिमि । श्रात्मनैरात्म्ययोर्मध्यम्, শৃ । শৃ । শৃ । the middle of the states of at-

#### श्रादधान ।

man and anātman (Tib. lit, द्वयोर्मध्यम्, the middle of the two). आदधान, pt. pl. ठाइँ५ ८, creating. आदर्श, m, ठो बेदि, a mirror.

স্মাदाय, gd. 1 ন্নিম্ম'বৃম, 2 ঐমিম' মন্ত্রম'বৃম, having taken.

স্থাবি, 1 (i) মূর্বি, (ii) স্থিনামা, first;
2 (i) মের্মান্মান, (i) ম্নিন্মান,
beginning with.

त्रादिख, m. 🔊 🗖, the sun.

স্থানন্द, m, 1 শুর বৃদ্ধির, happy, a proper name; 2 বৃদ্ধির, happiness, joy.

স্থানয, vb. imp. 1 শার্মমে'শ্রীম (lit. पृच्छ, ask), 2 শার্মমে'মেই'ব্, bring.

স্থান্বर, 1 বৃঁদ, 2 বৃঁদ'ন, internal (Buddhist).

त्रापूर्यमाण, pt. pl. दिनोदस्यः स्ट दीद्रःदा, being filled up.

#### **आर्**ग्यक

त्राप्नोति, vb. र्श्नि हैंद, obtains.

त्राबभाषे, vb मार्युद्रशःदा, said.

त्राभा, f. वेर्र, light, splendour.

ञ्चामन्त्रयामास, vb, pf, क्रूीरा दा, addressed.

न्नाममर्श, vb. pf. रेग्'गुर'उँ८, touched.

त्रामुख, n. भ्लेपर्स रिच्चे प a prologue or prelude of a drama.

স্থায়বন, n. 1 ক্লিমেট্র, the six organs of sense and the objects thereof; 2 স্ব্রু, a place, house.

त्रायति, f. र्रे री. the future time.

त्रायाति, vb. द्मार, comes, gets.

आयास, m. 1 ६८२६, 2 मार्नु६-तुर्, pain, fatigue.

স্বায়ুस্, n. শ্লু কৈ, life, duration of life.

त्रारएयक, वृपाद्याद्य कृत, produced in a forest.

#### श्राराधयन्ती

স্থাरাधयन्तो, f. pr. pl. 1 মট্ট ম'মম'
ন্ত্রিন, 2 নম্থ্রী, worshipping,
paying respect.

শ্লাহন্তা, gd. এইনা্ম'ট, having mounted.

স্থান্তর, ক্রীন্থা, mounted.

त्रारोग्य, n. वृत्रास्त्रहेशाय freedom from disease.

त्रारोचयति स्म, र्ह्स्स, said.

त्रारोप्य, gd. निल्मान्स, having placed.

স্মার্ন, 1 গুম স্থান, 2 দার্লী, distressed, afflicted.

त्रार्ति, f. मार्टू ८ म, pain.

त्राई, हेर्न्स, wet.

স্মার্য, 1 ই.ব., এপ্রনাশ্বাধা, lord, master, noble.

त्रार्या, f. ५४मा राज्य. See त्रार्य.

त्रालच्य, सर्केन्स, visible, apparent.

#### श्राष्ट्र

স্থাল্মৰন, n. স্মীনা্ম'মা, resting upon, or that upon which one rests.

आलवाल, n. गुँद, a basin or trench for water round the root of a tree.

त्रालोक, m. क्ष्रू न, light.

त्रावर्जित, गुन्दुः केस यम मुम्, inclined, bent down.

-त्रावह, ८५व, one that brings about.

त्राविष्ट, वेर्न प, overcome, entered.

त्रावृत, र्मुंश, surrounded.

आव्रज, imp. 🍕 ।, come back.

त्राराङ्का, f. र्नाश न, fear.

স্থায়া, f. মুস্'মন্'ন্মন্ম'ম্, hope, expectation.

त्राशीविष, m. व्राप्ती, a snake.

त्राष्ठु, 1 क्षेत्र पर, 2 र्युर र्रु, quick,

आश्चर

त्राश्चर्य, n. र्रेन्स्ट्रंम, wonder.

স্নাপ্তমণৰ, n. 1 নৃষ্ট্ৰী নাব্ৰা, 2 নাবুদ নাব্ৰা, 3 নাব্ৰা. a hermitage.

স্থাপ্তব্য স্থান, a resting place.

শ্বাপ্সিল, gd. নিই ব বৃষ্ণ, having recourse to.

त्रासंसार, दिन्दिन, till the world.

त्रासन, n. भूग, a seat.

त्रासन्न, हे<sup>-</sup>न, near.

श्रासन्नस्थित, 😚 पर माज्याप, standing near.

স্থাसाद्य, gd. খ্রীব বি, having reached. স্থা<del>য়ে</del>বে, n. নাব্*ষ*া, a place.

त्रास्फालित, २२.५ पङ्ग्जून प, flapped.

স্থান্ত, স্থান্ত:, vbs, 1 বুনি, 2
ক্রান্ত (ম), 3 মান্ত্রমেমে, says, say, said.

त्राहूय, gd. पॅर्भ ने, having called.

इति

ब्राह्म, m. पैर्, a name, appellation.

ब्राहो, ind. ८४, an interjection expressing doubt. or.

इ

इन्नु, m. नुःरुषः निद्, sugar-cane.

इच्छत्, pr. pl. ८५५, desiring.

इच्छति, vb. 1 ९२५, 2 ९२५ प्र, desires.

इच्छा, 1 ८२५, 2 ८२५ प. desire.

इच्छामि, ८ऊँँ, I desire.

इच्छेत, ८५५, one may desire.

इतस्, ind. ८२६, here.

इति, 1 डेश, 2 डेश'मु'म. 3 डेश'र्झ, 4 ས།씨'Ҕ, 5 ས།씨'Ҕ'ས️씨씨, 6 ⴰ९, 7 ད་སྐད. 8 ད་ལྡ་ང, ១ ད་ནས, 10 དའི་སྡི་ང, 11 ལྡ་ས, 12 ལྡ་ས་ 대, 13 ལྡ་སུ་ང, 14 ལྡ་སུ་བངོ, 15 इदम्

নি ট্র'ন, 16 নিম'ট্র'ন'ব্ম, 17 নিম'ট্র'ন'মের, 18 মের'ন্মের, a ptcl. generally used to report the very words spoken or supposed to be spoken by some one; besides it has various senses, such as cause, purpose or motive; thus, so, of this nature, illustration.

इदम, pron. 1 \*\(\hat{\gamma}\) (lit. तद्, that ),
2 ८५, 3 \*८५, २०, (lit. एवम्),
thus, this.

इदानीम्, ind. **1** ५, **2** ५५६, **3** ५ युर्ज, now, this time.

इन्द्र, m. ५१६ पूँ, lord, the king of gods.

इन्द्रिय, n. र्विष्टं, an organ of sense.

इमौ, pron. ८२ ५मी, these two.

इयम्, pron. f. ८५, this.

उक्त

इब, ind. 1 সে5, 2 মর্ক্রম, 3 মুন, 4 মুন্দ্রম, 5 মন্বি, 6 মন্বিন্দু, like.

হছ, 1 ৭ৢব্বি'ব্লু, 2 ৭ৢব্বি'ব, desired.

इञ्चन्न, n. ব্রুটি রূম, that by which an arrow is thrown, a bow.

इष्णत्रशिचित, २४४. न्यून्य प्, trained in archery.

इह, ind. 1 ८५, 2 ८५, 3 ८५ ज, 4 ८५, A, here, in this world.

ई

ईहरा, 1 ५५ दे, 2 ५५ ५, of this kind.

ईप्सित, ९५५ U, desired.

ईषत्, ind. रूपंत्र, slightly.

ईर्च्या, f. युना र्नेग, envy, jealousy.

उ

उक्क, 1 निर्हेर् 2 निष्ठुर्न्(प), 3

उक्तवत

पस्त प्राप्ति, 4 असा(प) 5 उत्करित, पर्ने प, anxious. ₹ said.

उक्तवत, मार्द्राद, one who said.

उक्का, gd. 1 निहेंन् or निहेंन् निर्श, 2 সামুদ্রাপুরা, having said.

उम्र. 5मारी. acute, serve.

डचित, उँ८, fit.

उच्यते, vb. 1 रेश'तु, 2 प्रहेर् (प्),

3 지원하, 4 되 지지 지원 5

ক্টম'ন্ড, 6 প্ৰিম'ন্ড্ৰি, it is said.

उच्यमान, pr. pl. pass., प्रहेर् प् that which is being said.

उज्ज्वल, र्य'द्रयर, bright.

उज्मित, र्रेर'प्र'गुर, left, abandoned.

उड़राज, m. न्नर सदि मुता दों, the उत्पादयेत, optative, 1 निक्की, 2

also, or.

उत्पादयेत

उत्कम्प. m. रूप ८८६ tremor.

उत्तम, ठाऊँमा, best.

उत्तर. बिंद, the north.

उत्थाय, gd. प्राप्त, having got up.

उत्थास्यति, यावद्, २४८९ गुँ २५८५, till he will get up.

उत्पद्यते (॰न्ते), vb. 1 क्लें ७, 2 क्लें प् come(s) into being.

उत्पतनज्ञ, धुरःज़ेश, one who knows how to fly.

उत्पन्न, क्वें न, came into being.

उत्पत्त, n. अ५ त्या, a blue lotus.

उत्पादयति, vb. क्लेट्र प्र होर, makes,

उत, ind. 1 त्रि, 2 त्रिं है न, and, त्रिंह न, may or should pro-

उत्फुल्ल

उत्फुल, र्प मुंग, opened, fully blown.

उत्सर्ग, m, मार्ने, offering.

उत्सव, m. ५मा८ क्रेन, a festival.

उत्संसर्ज, vb. pf. र् नि. प्र, gave up, cast off.

डित्सिक, 1 ম্ব'র্নুষ, 2 ম্ব'র্'র্নুষ'য়, raised, increased.

उत्सुक, र्शेन स्वन, anxiously desirous, eagerly expecting.

उद्, prep. २२<sup>\*</sup>5, up.

उदान, m. कै5 5 निहें र प, an inspired speech.

\*उदानयति स्म, vb. केंद्र पहिंद्र द्राह्म, uttered an inspired speech.

उदार, मुँ कें, beautiful.

उद्दाम, 5म, unrestrained.

उद्भूत, रुद्र, came into being.

ਚਵਾਜ, 'n. 1 ਜ਼੍ਰੀ ਨਾਲੀ ਪ, 2 ਤੁਸ, a park, garden. उपदेश

उद्विममानस, भेर् पुर, disgusted.

उद्गहन, n. ८६५ प, holding, sup-

उन्मील्य, gd. ट्री, having opened.

उन्मुख, अदिव सुँगारा, looking up.

ਚਧ-, prefix. 1 ਤੇ 'ਹਨ, 2 ਤੇਨ, 3 ਨੂੰਨ'ਨੂੰ, near, etc.

उपकल्पय, imp. भूगारा, arrange.

उपकार, येंज (य), help.

उपकारिन् , युव य, helping.

उपचय, m. मृृँ राष्ट्र, accumulation.

उपदिश्यते, vb. १९ न्य प्रमुन, being instructed.

उपदेश, m. 1 নশ্ন শূর্ম, 2 কু'ন্ম স্থ্র, 3 কু'ন্ম নম্থ্র ন, 4 কুম নম্থ্র, 5 মর দেশ, advice.

### उपनिमन्त्रयति

उपनिमन्त्रयति स्म, vb. य५५ रें, invited.

उपनेत, येग्रा भूग, a preceptor who performs the Upanayana ceremony, Ācārya.

ਰਧਾਗਰੇ, vb. 1 ਬ੍ਰੀ, 2 ਨ੍ਬ੍ਰੀ ਹਨ। ਨ੍ਸ਼੍ਰੀਨ, becomes reasonable.

-उपम, 1 र्पेर, 2 सर्ह्र्ट्स म्, like.

उपमार्थेन समाः, र्शे र्रेज् अर्ह्धरूषः प्र, in comparison equal.

उपयोगिन्, 454, favourable.

उपलच्य, gd. है र ठाउँ व है, having observed.

उपलब्धि, f. ५२ मा ४५, perception, understanding.

उपवास, m. निष्ट्रेन मान्स, fasting.

उपविष्ट, ८५ूमा (६१), seated.

### उपार्ध

on a  $Vin\bar{\alpha}$  (Tib. lit. is singing with a  $Vin\bar{\alpha}$ .)

उपशम, m. हेर् नि, cessation.

उपशोभित, ? न्यू स्ट्राह्म स्ट्रीय, deco-

उपसेविन्, ने पर पङ्गेन य, serving.

उपसंङ्कम्य, gd. धुनिय, having approached.

उपसङ्कामत्, vb. 1 Ñप्, 2 क्रिंप् जुरु। approached, went.

उपसंग्रह, m. ८६ँव ८, a collection.

उपस्थान, n. मार्नेश, attendance.

उपादान, n. हे प्रराधेत प्र, holding, attachment.

उपानयेयम्, optative, है प्रश्तिप्र I should bring near.

उपाय, m. १५६, means.

उपार्घ, m. n. ट्रीं र्र, half, nearly half.

### उपेद्य

उपेच्य, प्रिं क्रेंब्स्य, प्रुं to be overlooked.

डपेल, gd. हे प्रप्तिहरू क्र, having taken.

ভবিষ, স্থনম'মম'রুদ, to be affected by means.

उभ, मार्केश, both.

डमय, 1 मार्डेश, 2 मार्डेश गा, both.

उवाच, vb. pf. र्ह्यू रू, said.

उष्ण, र्रेन्स, hot, warm.

डचे, vb. pf. मार्ट्रास्स, said.

ऊर्च, हैं , above, in the upper region.

### ऋ

現印, m. 九八八八, a sage, seer.

ऋदि, f. 貰'디ূ즈디, miracle.

ऋते, ind. 1 स'नार्नेनारा, 2 ९२५, without

एव

Ų

एक, 1 माउँमा, 2 माउँमा है र्, 3 माउँमा में,one.

एकघन, त्रमा, one solid mass.

एकाकिन्, गाउँगा रा, alone.

एकान्त, गुरेग 5, exclusively, invariably.

एकैक, 1 रे.रे.प्न, 2 रे.रे.प्, singly, a single one.

एतद्, 1 र्, 2 त्र्रे, 3 त्र्रे क्र्रि, this.

एतर्हिं, ind. ५ दिन, now.

एतावत, 1 ने के ने , 2 नि के ने , so much.

\*एघते, vb. স্বি'ন্ম'ন্ন্ৰুম্, ( স্থাদ্নীরি or স্থাদ্যেরি ), will obtain (Skt. lit. increases).

एव, ind. 1 मिंन, 2 देश पर, 3

एवम्

\$\frac{9}{5}\$, 4 \$\frac{9}{5}\$\frac{7}{5}\$, 5 \* \$\frac{4}{5}\$, an emphasizing or ascertaining, ptcl., exactly.

एवम्, ind. 1 नै: क्षेत्र 2 नै: हु, 3 नै: हुन्द, 4 नै: हुन्द: मुज्द: व, 5 नै: पिलेब, 6 नै: पिलेब: नू, 7 प्तनै: क्षेत्र, 8 प्तने: क्षेत्र, 9 प्रने: क्षेत्र, thus.

एवमादि, ने भार्त्स्य such and the like.

एषः, एषा, pron. ८६, this.

एष्यति, vb. व्रिंट न. will come.

एहि, vb. imp. व्या, come.

ऐ

ऐश्वर्य, n. निन्द शुन्।, supremacy, sovereignty.

ऐश्वर्याधिपत्य, n. न्यार सुना नी न्यार, lordship with supremacy.

कथञ्चन

ओ

त्रोघ, m. कु.चे, flood.

ओ

त्रौषध, n. भूज, medicine.

q,

कः, 1 मिट, 2 डे, 3 डी, 4 डी विम, who, what.

कतक, m. गाँउ गाँ a kind of tree, Strychnos Potatorum. Its seeds rubbed upon the inside of water jars precipitates the earthly particles in the water.

कतम, pron. 1 मा८, 2 मा८ विंज, which.

कथम्, ind. 1 माद'मी'सुँर, 2 माद' प्रस्र, 3 हैस, 4 हे हुर, how, why.

कथश्चन, ind. 1 रैं रागुद, 2 रे विद्याः हिंद, on any account, somehow. कथन

कथन, 1 निष्ठ न, 2 क्रू भाग, a statement.

कथय, imp. क्रेंग, say.

कथयिष्यति, vb. ५ऊ५ ५मुर, will say.

कथयेत्, optative, र्र् न. may say.

कथा, 1 ন্মুন্ a talk, speech; 2 কুম্নুন, a story.

कथ्यते, vb. pass. राष्ट्रज, is being said.

कदली, f. रूँ निष्, a plantain tree.

कदा, ind. माट मी कें न, when.

कदाचित्, ind. 1 বৃষ্ণ সেদ, 2 বৃষ্ণ জ্মা, ever.

कनिष्ठ, रुप्ति, youngest.

कन्थक, m. অশুলাখা শুল, lit. a praised one, the name of the horse of Siddhartha.

कन्यका, f. मार्बिज ज रा, a girl.

करिष्यामि

कन्द, m. n. र्होर है, a balbous root.

कन्दर, m. n. शुद्रांत्र, a cave.

कन्धरा, f. ममूव न, the neck.

कपिल, m. रीर क्री, a sage of the name.

कमराङलु, m. n. रेभि'न, a water-pot generally used by ascetics.

कमल, n. ८५, a lotus.

कमललोचन, यहिते समाउन, one with lotus-like eyes.

कर<sup>1</sup>, m, भमा, the hand.

-कर², क्वे र न, that which produces.

करण, n. 1 पुरु प, 2 सहँ ५ प, doing.

करग्रीय, 5 न, that which is to be done.

करिष्यति, vb, ft. ग्रेन्'यर'द्रमुर, will do.

करिष्यामि, vb. 35, I shall do.

### करिष्यामः

करिष्यामः, vb. ft. 1 निमुद्गे, 2 मु, we shall do.

करण, हैं दि है, kind.

करुणा, f. हींद है, kindness.

करोति, vb.  $\frac{3}{2}$  $\int$  ( $\frac{7}{2}$ ), does, or is doing.

करोतु, vb. imp. ठाई र्, let it do.

करोमि, vb. नमुँदि, I do.

करोषि, vb. ठाई र्, you do.

कर्ण, m, र् (प), the ear.

कर्तव्य, र्रे न, to be done.

कर्तुम्, inf. पु"निर्दे भुँ र, to do.

र्कपूर, m. n. मा नूर, camphor.

कर्मन, n. पारा, work, deed, action.

कर्मान्त, m. पश्णी अन्त, the completion of a work, occupation.

कर्षति, vb. \*८२५ मार्च्स, drags away, (Tib. lit. torments).

कषरा

कलत, n. 5 रू , a wife.

कलन्दक, m. गा भज ५ गा, a squirrel.

कला, f.  $\bar{\Delta}$ , a part.

कलित, गुरा, produced.

কল্प, m. 1 নশ্লমান, a fabulous period of time; 2 ন্ননান্মম, thought, wish.

कल्पह्रम, m. २२२ २२२२ २५८, the divine tree that fulfils all desire.

कल्पना, f. र्हेण प, creating in mind, imagination.

कल्यागा, n. न्मी सिम्हा, good.

कवल, m. n. निठी, a mouthful.

कवि, m. n. हैं। तु द्या सामिन, a poet.

कश्चित, pron 1 द्रमाद विमा, 2 है: विमा, 3 मारेमा रेमा, 4 धु णुट, a certain person.

कषण, n. निर्म, rubbing.

कस्मात

कस्मात्, pron, 1 रेंदि युँ र, 2 रें अर 3 रेंदे सें र, 4 रेंदे सूर र, why.

कस्य, pron. र् भे, whose.

का, pron. 1 रु'वैग, 2 ठा (lit. no, not), who, what,

काम्, pron. f. र्री, whom.

काक, m. 5 रेपा, a crow.

काकली, f. क्रुँ व रें दि यू न, a low and sweet tone.

काङ्चित, ८२५ मुर रा, desired.

काचित्, pron. f. ८म८, a certain (woman).

काञ्चन. n. यारीम, gold.

काञ्चुकीय, m. १९८५, a chamberlain. कान्त, राह्या beautiful.

कान्ति f. राहेश प्र. beauty.

कापुरुष, m. यें न्या, a mean contemptible fellow.

काश्यप

ন্ট্ৰ, (-বুঘ, yielding) 3 নুক্ম desire.

कामद, पिर्ट्रिंग श्रीव, one who gives the desired things.

कामदुघ, ९२५ ९६, yielding all desires.

काममुखिक्का, f. प्रश्रें हें श्रेश्रेश, overenjoyment.

काय, m. धुरा, the body.

कारण, n. मुँग, a cause.

कारय, vb. imp. राहेँ र जैना, let one get it done, do.

-कारिन, डों ५ '८। उन, doing.

कारुणिक, क्रें ८ हे खून प, kind.

कार्य, 1 र्ने, 2 प्र, 3 प्रश्लेर, object, work, to be done.

काल, m. 5ूरा, time.

काव्य, n. क्षेत्र प्मा, poetry.

काम, m. 1 निर्दे (प), 2 निर्दे काश्यप, m. निर्दे अद, a proper name.

#### काषाय

काषाय, n ५२ क्रीमा, a red or reddish yellow cloth or garment used by monks.

काषायवस्त्र, n. 日、七野ナ、ミエ、野田、 ম্বি'ত্ব, with a cloth dyed of reddish colour.

कार्षी:, vb. imp, हैं र्र, don't do.

किम, pron. 1 माद, 2 है, 3 रु विमा, 4 रु विमानु, (lit. किं कार्य), 5 उँदि र्ने र्ने, (lit. किमर्थम्), what, for what ? किं नाम, उँ श्रे. why.

कि पुनर, ब्रेंश रे र्पोश, how much more (lit. say what is necessary).

किंशुकरूच, m. मुं भेगारा विट, a well known tree, otherwise called Palāśa (Butca Frondosa). Its flower is red and very beautifue, but it has no odour.

किन्न, देन गुद, moreover.

#### कुटुम्ब

किञ्चन, anything, 1 है. 2 है । । किश्चित्, ind. 1 ८माद हिमा. 2 हैं हिमा 3 ₹57, some, a little, slight. किन्तु, ind. त्रिंगार, but.

किमपि, ८मा८ विमा, certain.

किमर्थम, उदि स्ट्रेंस, for what

किरत, pr. ptcl. त्र्रेंन विट. scattering.

किल, ind. 1 मुमारा, assuredly, possibly.

\*कीर्णः मिर्देर दशः scattered.

कीतिं, f. 1 मुम्हारा, 2 ह्युद्राय, fame, glory.

कु, ind. ८५, bad.

कुक्र, m. नि, a dog.

कुजर, m. नाट केन, an elephant.

कुदुम्ब(लक्त्रण), मान्नेव सर्वेव, a kinsman.

कुतस्

कुतस्, 1 मा भ, 2 माद मी भुँर, 3 माद भ, 4 रेंद्रे भुँर द, where, wherefore, whence.

कुल, गाद र्. where.

कुमार, m. 1 मिलिंद तु, 2 मिलिंद दा, a prince.

कुमारिका, f. मिल्न नु स, a princess. करक. m. रे निम्हार, a deer.

কুহ, vb. imp, 1 শুীষা, 2 ফাইনি ইনা, do.

कुर्यात्, vb. opt, 1 पुर्ति (but once actually for भवेत, should be),
2 पुरिन्स, should do.

कुर्वति, कुर्वन्ति, vb. बुँदि (प), is or are doing.

কুল, n. 1 স্বিদ্ধি, 2 ইন্সাম, a family, caste, a palace or family palace.

कृतिन्

कुश, m. गुःज, a kind of sacred grass.

कुसुम, n. रो र् म् , a flower.

कूप, m. निंज न, a well.

কুব, 1 \*নন্ধুম, (lit. looked), 2
মুন্ন, 3 নিন্ন, (lit. stu, n,
doing), 4 নুম'(ম), 5 নুম'মম'
নুন, 6 মুন (lit. युक्क, joined),
7 মাইন, 8 মাইন্ম, done,
made, performed, a deed.

कृतविद्य, रेग्प्रियर्ग, learned.

কুরান্তলি, ইমি ইমি , one who has joined the hallowed palms (in reverence).

कृतार्थ, 1 र्ने ने ने निष्ण प्र, 2 र्ने निष्ण, one who has attained the end.

কুরাম্ব, ব্র্বাইন্স'মুদ্র, trained in the science of arms or missiles. কুরিন্, মৃদ্র্ম'ম, learned, expert,

क्रते

कृते, ind. कें5्र, for.

कृत्त, **ग**ठ5, cut.

कृत्य, र्री. to be done.

कृत्वा, gd. 1 पुरी, (lit. कृत, done),

2 पुरा है, 3 पुरा दश, 4 \* पुरा कोश, m. पर सिंह , a treasury. 지지, having done.

कृत्म, अप्रतः प्रा, all.

कृष्ण, **1** पुप्प्रहम्। a prope name (lit. Vișnu, a pervading one); 2 वमा र्गे, black.

केचित्. प्याप्त लिया, some.

केन, माद मीरा, by whom or what.

\*केनार्थेन, रु भ. why.

केवल, 1 प्रयद विमा, 2 प्रयद विमा 5, only.

केश, m. 55 क्री, the hair.

, केसर, m. में राप्त, the filament of a flower.

कर्

कोकिल, m. मिंगुम, a cuckoo.

कोप, m. दिस्मा, anger.

कौमुदो, f. व्रि. पदि, moon-light.

कोमल, ८६ठा प, soft.

कोष, अमारा, a case.

कौन्तेय, m. गुन्दे दे, the son of Kunti, Arjuna.

\*कौशल्य, ठाप्राप्त, skilfulness.

कौशल्यमीमांसा, f. [ठाप्रराप्ति प्राप्ति कि 535'A, investigation of clever-

कन्दन, n. केंद्रिश, shedding of tears, lamenting, a cry.

कम, m. रेंग्र (८), a course, order.

कियते, vb. चेंद्र प्र, is made.

किया, f. 1 5 दि, 2 हिन्, action.

कियावत्, जु न व्यक्, with action.

करू, नार्ना (प), wicked, cruel.

कोष, m. 1 विंन, 2 त्वुनान, 🏑 चिष्, मार्नेनन, to throw.

क्रमथ, m. ८८१.८, fatigue.

क्लीब, राजेंद, an eunuch.

क्लेश, m. विवासि, misery, passions.

क, 1 되다句, 2 첫, where.

कचन, मादान आद्, anywhere.

कचित, 1 प्रमाद विमा, 2 प्राप्तम, बिर, वें म, sharp. in some cases.

कर्णान्त, vb. क्रूनारा पीट, are soun- खलु, ind. 1 देश, 2 देश प्र, a ding.

च्रा, m. भेर् रेमा, an instant, moment.

च्म, प्रोडें, bearable, proper.

च्चमख, vb. imp. यहें न्यर मार्थि, न्ग, दम्रों, one who goes.

चय, 1 রে (ম), 2 মন্ত্রামান, । মারা, f. মানামা, the river named an abode, destruction, loss. चिति, f. री, the earth.

च्चित्र, ठुँँँ, quick.

चीरा, ३५ ८, exhausted.

चेत्र, n. वि<sup>८</sup>, a field.

चेम, n. 1 क्रीं र प, 2 र्मो प, happiness.

खल, । क्लें प्रकृ, 2 क्लें पें प्रकृ, wicked.

particle emphasizing an idea, certainly.

खेद, m. भे नुमुशन, distress.

Gangā.

गच्छ, vb. imp र्रोट. go.

#### गच्छाव

गच्छाव, दिर्भेति, let us both go.

गज, m. 1 ਸੂਨ ਹੈ, 2 ਸੂਨ ਹੈ के an elephant.

गराड, m. त्याठा, the cheek.

गत, 1 गुर, 2 বদাবি যে, 3 ব দাবি,
4 শ্বিশ্বাধ (ঘ), 5 ইনি (ব). 6
ইনি বেন দাবি, went, gone to,
arrived at.

गति, f. 1 ৭মু (ব), 2 রুম ম, 3 ৭মু , way, course.

गत्वा, gd. 1 चुँव वृश, 2 श्रॅट वृश, having gone or arrived.

गद्य, n. ह्युमा, prose.

गन्ध, m. 5, smell.

गम्भीर, 1 वितः हो, 2 हिट, deep.

गम, ८म्, going.

गमक, दिम्बिंश ठेर्ज, a kind of musical note of which there are seven.

#### गायति

गमन, n. 1 दिम् , 2 क्रॅट न, going गिमध्यन्ति, दिम् दिम् न न , will go. गम्यताम्, vb, imp. क्रॅट, let one go. गम्यते, vb. pass. दिम् , one goes. गरल, n. नि, poison.

মার্ম m. 1 মান্ম, 2 বুন. the womb, an embryo, inside.

गर्भित, क्र्रीट र्रेडिंड, filled with.

गहन, 🖺 र्ने. dense.

गहर, र्युम, a cave.

गाराडीव, n. मिलु, bow, that of Arjuna.

गात्र, । এম, 2 এম ন্দ্রের ম, the body (with the body).

गान, n. ह्य, a song.

गामिनी, f. दर्मों न, one who goes.

गायति, vb. 1 ह्यु 'भेद'र, 2 ह्यु 'भेद' प्र' द्वेर, one sings.

गीत

गीत, n. ह्यू, a song.

गीता, f. शु ५५५८०, sung.

गीत्वा, त्रु'न्ना त्रूप्र'न्र्रा, having sung.

गोयते, vb. ह्या भेत भ, is being sung. गुगा, m. भेत ५५, merit, good, advantage.

गुराप्राहिसी, f. धेर् '5व' दिहें ब, appreciating merits of others.

गुर्णघर, ध्रिन ५५ मृत ६५, possessing qualities, meritorious.

गुरावत्, f. धेर्व ५५ स्व. possessing gualities.

गुरु, 1 झै, heavy; 2 ह्विल, a spiritual guide.

गुल्मक, n. मीयाप, a clump or cluster of trees.

৽মুস্কা, ঁণ্ডানু বৃষ্ণ, having embraced.

गृह, n. Bुँठा, house, home.

प्रहरा

गृहागा, vb. imp, क्रेंस्य सहिँ रू, take.

য়ে হিন্দা, f. ট্রিন'ম'ম, the mistress of a house.

गृहीत, प्रह्मि, taken.

যুৱীলো, gd. সমুস্কান্ত্ৰ, having taken.

गोत्व, n. प्राप्त 35, the state or nature of a cow.

गोप, र्भुट न, a protector.

गो<sup>1</sup>, f. न, cow, cattle.

गो<sup>2</sup>, f. ८म, speech.

गौर, ५७८ न, white.

गौरव, n. गुराप, respect.

गौरी, f. में दे, a goddess of the name.

प्रथित, र्राप्त, strung, composed.

ब्रह, m. निहुद्दी, holding.

प्रहराा¹, n. त्र्रींन प, taking (in the sense of learning).

प्रहरा

प्रहरा॰, n. 1 ८६५, 2 ८६५.८, taking, catching.

ब्रहीष्यति, vb. भेव पर त्युर, he will take.

ग्राम्य, मेर्निर्प्ति क, low, vulgar.

प्रास, m. ≅र्श, a mouthful.

प्राहियतुम्, inf पहिन्निन्, in order to make one hold.

प्राह्म, नि<sup>८</sup>, acceptable.

घ

घन, हुँग, thick

-ন্ন, নিউম, that which kills.

घारा, n. र्रे the nose.

च

च, ind. 1 णु८, 2 ५८, 3 ९८, 4 ८८, चतुरिका, f, ५८ में, clever. and, also,

चकाङ् च, vb, pf, ५ दें द्र-प्-- गुन, desired.

चतम ख

चकार, vb. pf, गुरा पा, did.

चक, n, ८ मिंर भें, a wheel.

चकवर्तिन्, m. प्रिंम् या सुम्प्, an

emperor, sovereign of the world.

चकवाक, m. ६८ प्र. the ruddy goose.

चक्रे, vb. pf. पुरी, did.

चतुस्, n. रीमा, the eye,

चञ्चल, मार्भेग, unsteady.

चत्वारि, निले, four.

चतुर्, निले, four.

\*चतुरङ्ग, अम्रत प्लि तः न्पट से, fourfold, Tib, lit. the lord of the four ends (of the earth).

चतुर्मुख, m. নাইন ন্ত্ৰী, one with four faces, i. e. Brahman, the

## चतुर्विध

चतुर्विध, र्केस य निष्, of four kinds.

चतुष्पद, m, मृदःपञ्जिःय, a quadruped.

चन्द्रमस्, m. न्नैं न, the moon.

चन्द्रसिंह, m, व्लिंग्प्रें प्रोंट मो, a proper name.

चन्द्रसेन, m, न्त्रिं पदि दे दे देवें, a pro-

चरण, m. n. 1 मिं दिया, 2 विदर्भ, a foot.

चरित, n. र्ह्यू प्र, a practice, life,

चर्मन्. n. व्याह्य, skin.

चाप, m. मानु, a bow.

चिकित्सा, f, प्राह्मिन, a medical treatment, curing.

चिक्कीर्षो, f. नुें ५ 'त्र ५ तें ५

चित्तेप, vb. pf. प्रिंन, threw.

चिच्छेद, vb. pf. २२ २४, cut.

## चुकोश

चित्त, n. হীমহা, the mind.

चित्र, n. 1 ব্লু'র্কিন্ম, 2 ব্লু'র্কিন্ম' ন্দ্রেন, bright, variegated.

चित्तमति, m. शैशशाणु र्ह्मिश्र्स, Mind-understanding, a proper name.

चिन्तयसि, vb. शैंशश पर नुर, you are thinking.

चिन्तयित्वा, gd. ङ्गुठा त्रा, having thought.

चिन्ता, f. पर्शरा प्, thought.

चिन्तित, n. नशासा, thought.

चिन्त्यते, vb. pass. प्राप्ता प्राप्ता j, is being thought.

चिरम्, adv. 1 थुन् दित्2 थुन् दित्5, 3 देदायेद, 4 देदायद, long.

चिह्न, n. নীঠিব না, a mark.

चीवर, n. a dress for a monk.

चुक्रोश, vb. pf. 5 वि८, cried.

चेटी

चेटी, f. ८,पटश में, a maidservant. चेतव्य, पर्भामा, to be accumulated. चेतस्, n. शेंशश, the mind. चेत्, माय है, if.

च्युत, भी प्रस्त्री, gone, dead.

चैत्त, शेंग्रश'प्रश'तुद'य, that which springs from the mind.

छ .

ন্তুর, n. শারুশাম, an umbrella. छन्द ( or छन्दक ), m. ८५५ प्. (lit. longing one), Siddhartha's Charioteer.

छन्दस्, n. श्रेप श्रेप, a metre.

ল্লাযা, f. 1 শূবি'ম, 2 শ্লুবি'ম, 3 जननी, f. ম, the mother. স্মানী, shade.

छिद्यमान, pr-pl. माउँ र उँद, being cut. जनयते, vb ि ने रू, produces.

जनयते

জ্বিন্বেরি, vb. ঐিন্থা-মার্ডিন্ (Tib. lit. परिच्छिनति )

छेद, m. मर्डिन पा, cutting.

ज

-ল, 1 স্ক্রীম, 2 সুম'স, born.

जगचनुस्, m. दिम् हीमा, the eye of the world, i.e. the sun.

जगत, n. 1. ही, 2 दिमी, the world.

जगाद, vb. pf. नगत र्भूत, said.

जगाम, vb. pf. माज्माहारामःमा

जगृहः, vb. pf. न्≣८, took.

जग्राह, vb. pf. निर्देश, took.

जन, m, ही री, a man.

जनयति, vb. ही , produces.

#### जनिका

जनिका, f. क्लें ५ प्र, that which produces.

जनित, m. निर्मुन, produced.

जनितृ, m. भुँ ५ ५५ पुँ ५, the father.

जन्मन्, n. भी न, birth.

जय, vb. imp. সুম'ন্ম'ৰ্মুৰ্'উদা, be victorious.

जयन्ति, vb. मुँगि, they get victorious.

जयिनी, f. मुँग, victorious

जर ( जरा ), f. न्। (न), old age.

जरत, pr. pl. हैं 🔼, old.

जर्जरीकृत, সূমে মিম্মুক্মাম, broken into pieces.

जर्जरीकियमारा, तुरु तुर द्युर प्र, being made into pieces.

जल, n. कु, water.

जलनिधि, m. र्हुंभारें र, the ocean.

লৰ, m. মন্ত্ৰীমা, speed, swiftness.

### जानीया

जहोहि, vb, imp. শ্রু নেন্দ্রীকা, give up.

जागर, m. মৃত্যুম্নাবৃহা, the awaking state.

जागरण, n. रा, awaking.

जागित स्म, vb. होश कें नुेर, kept watchful.

जात. 1 मुर'य, 2 प्रमुस्स्रायर मुर, born.

দাবক, n. মুী ম'ম্বম, the story of the former birth of Buddha.

जाति, f. 1 ক্লী ব, 2 ন মূর্ নি, 3 ইনাহা, family, caste, birth.

লানু, ind. 1 বৃষ'বু, 2 বৃষ'অেচ, ever.

जानत्, pr. pl. न्रेश, knowing.

जानामि, vb. ज़ैश प्रमुक्ति, I know.

जानीते, vb. न्त्री, he knows.

जानीया (:), vb. समुद्रियः सहर् मार्सिम, one may know. जानीहि

जानीहि, imp. विश्वामीश, know.

जानि, vb. निरा, I know.

जायते, vb. 1 क्षेते, 2 क्षेत्रे त्युम, 3 सुम 4 द्रमुर, 5 द्रमुर त, 6 द्रमुर, ज्म्मा, f. यूप, yawning. is born, comes into being.

जाल, n. 5 न, a net.

जातिन्, 5 न, with a net, i. e. web or membrance..

जिन, m. माँ भ न, the conqueror, Buddha.

जिह्ना, f. झे, the tongue.

जीमूतवाहन, m. भ्रेष:मी पर्विष: प, a proper name (one whose conveyance is the cloud).

जोर्सा, 1 प्रिमाश प, 2 माश, old, worn out.

जोव, m. ८० में प्र life.

जीवत, pr. pl. मार्शेन प्रेनि, living.

टोका

जीवामः, vb. दिकैं, we live.

जीवित, n. 1 मूर्मिश, 2 र्रोम्।

जेत, मुभ भेर, a proper name, conqueror.

-র. প্র or প্র'ম, one knows.

ज्ञात्वा, gd. नेश नेश, having known.

ज्ञान, n. 1 दिनारा, 2 भीरा प, অ'প্রম knowledge.

ज्ञानिन, भे भेरा उन, wise.

ज्येष्र के न. elder.

ज्योतिस, रूप्टिन, light.

रोका, कुं केर दिम्ने पाय, a

ततस्

त

ননম্, ind. 1 বিব্যা, 2 বিশ্বীম, 3
বিষাৰ, 4 বিশ্বীম, 5 বিশ্বীম, 6
বিষাৰ, thence, there, then, therefore.

तस्व, n. ने ने , truth, true condition.

तत्त्वतस्, ind. ने ने ने ने ने in fact, in truth or essential nature.

तलाज, vb. pf. ਸਨ੍ਹਿਸ਼ਸ਼, gave up.

तत, 1 हैंन, 2 हैंन्स, 3 हैं। भ, 4 हैं। भरू, 5 हैंस, there.

तात, m. 1 भग, 2 हु रेमा (lit. देव), the father.

तथा, ptcl. 1 ने सू, 2 ने सूर, 3 ने प्रक्रि, 4 ने प्रक्रि, 5, like that. तथागत, m. ने प्रक्रि म् ने मूर्शिय, Buddha.

तपोवन

तथाहि, ind. ५५ देन, for so, as for instance.

तर, m. र्स, a side.

वद्, pron. 1 मिंह, 2 है, 3 है हैं है. 4 है कि, 5 है है है, 6 है कें, 7 है है है, 8 है से, 9 है से है, 10. दहे, 11 दिन है है, then, therefore, that, there, \*like that.

तदा, ind. है के, at that time.

বনু, f. 1 প্ৰুম, the body; 2 সমুস্ম, thin, less.

বন্রী, f. র্টু্ ্র্ সম্ম, a string, a lute (Indian).

तपस्, n. ५गा८ प्रुन, religious austerity.

तपोवन, п. 1 ५गाद मुदा वमारा, 2 ५गाद

तमस्

যুব'লূ বিশাষ'র্কম, a penance grove.

तमस्, n. 1 ह्युद्राया, 2 ङ्क्रीया दुरु। ह्युद्राया, darkness.

तमाल, m. 5 अ । a tree of the name.

तर, m. बैँ , a tree.

त्रा, मार्निन, young.

तर्कयामि, र्हेन्। (८१), I think.

तर्जयत्, pr. pl. ब्रेश-मुह्म-मृद्धिःय, threatening.

तर्ष, m. क्रीरा. thirst, desire.

तहिं, ind. ने नियम ज. then, in that case.

तल, m, n. अश्रेष, a surface, level.

तस्थौ, vb. pf. ব্ৰুশ্য মেন্ শুন্ remained.

तस्मात , pron. 1 ने सुँ र, 2 ने दे सुँ र, therefore.

तस्य, pron. 1 है भी, 2 है भी, his (her, its).

तिप्रति

तादश है दु रु, like that.

तानव, n. र्ह्ये प्र. thinness (Tib, lit. शोधन, cleansing).

ताप, m. मार्नुट, or मार्नुट न. heat, affliction.

तापमय, मार्जू द्वाप, consisting of affliction.

तापस, र्गाद मुयाय, an ascetic.

तार, क्रुँज, loud.

तार्च्य, m. सम्बद्धिर, Garuda, the king of birds.

तावत, ind. 1 ने श्रेन, 2 ने श्रेन न, 3 रे बिम, just, so much, that much, so long.

तिमिर, n, र्य रेप, darkness.

तिष्ठत्, pr. pl. ८५५ म, standing.

বিষ্টবি, vb. শৃক্ষ (ম), stands.

तिष्ठेत

तिष्ठेत्, vb. opt. र्ह्२ प. र्ह्ने , one should stay.

तीर, n. प्राञा, a shore, bank.

तीव, 5पारी, acute, severe.

ਰ, ind, 1 ਗੁਵ, 2 ਸ਼ੀ. 3 ਘਵ,but.

तुरग, m. अर्गुम्। तम् , a horse.

तुरङ्ग, m. अर्गुन्। अप्ति a horse.

तल्य. राउरा'प, equal.

तृष्णीमासीन, ठाँ हूँ। रा, keeping silent.

नृप्ति, f. देंग्रा प, satisfaction, contentment.

तृषित, क्रेंग, thirsty.

thirst, strong desire.

ते (तव), pers. pron. 1 न्त्रिंत् गुँ), 2 मिर्भ, your.

तेजस्, 1 हो, fire, heat ; 2 विय, n. मिश्रुझ, three-fold. माञे पहिन प्राप्त, brilliant. | बात्, m. क्विप प, saviour.

तातृ

तेन, pron. 1 ने प्रीस, 2 नेस, 3 देश व, therefore, by that.

तैच्लय, n. ई.प, acuteness.

सक, पर्टाप, given up.

खक्तुम, inf. 1 ८६६, 2 ८६६ प গ্ৰীন'ন, 3 দুৰ্নি'নন, in order to give up.

लक्षा, gd. 1 नित्र हे, 2 ह्यार अस् having given up.

त्यजेत, opt. निर्देर, one should give up.

खजेयम्, opt. ८६६, I should give

खज्यताम्, vb. imp. pass. र्रेट विमा lit. let it be given up.

खाग, m. 1 र्देर, 2 र्श्वेर (न), giving up.

लागानज्ञ, मार्नेट की ज़िश, not knowing how to let go.

ति

লি, শা্ডাম, three.

রিঘা, ind. রুম শাসুম, in three ways.

तिभुवन, n. ८६मा हेव मार्ड्स, the three worlds.

बुटित, बरुन रेंद्र, broken, cut.

बैरूप्य, n. र्ह्यामा शुक्षाया कृत्, being of three kinds.

বেच, f. 1 মানাম, 2 প্র, skin, bark.

त्वद्,, ( युष्मद् ), 2nd pers. pron. 1 3, 2 35, you.

त्वद्विष, मुँ५ ९५, like you.

त्वरितत्वरितम्, adv. धुर.प.मु.र.प.म्, दन्त, m. र्शे, a tooth. quickly.

दत्त्, रागरा, expert.

दिच्चिंग, 1 नाप्परा, right side, दमन, n. रूपि'न, control. 2 च्चें, south. इर, n. उप:∃र्, a little, slight.

दराड, m. र्ह्में दें नु, stalk.

दत्त, 1 455, 2 हिर, 3 455 भ, 4 🐧, given.

दत्त्वा, gd. मार्5 न रा, having given.

ददत्, pr. pl. धूर प. giving.

ददौ, vb. pf. 1 र्थम, 2 प्रैंब, gave.

ददर्श, vb. pf. 1 अर्थेट पर दमुर, 2 मोडेमोश्रास्याम, saw.

दधान, pr. pl. ८६ व ने ने प्राप्त creating, making.

दधीत, vb. opt. दिहें न रा, one should hold.

दध्यौ, vb. pf. शेंसश विद्, thought.

दम, m. रूपाप, subduing the pas-

दर्भ, m. गुर्भ, a kind of grass.

## दर्शन

दर्शन, n. 1 व न, 2 समित (प), seeing. दायिन, m. हैर प, one who gives,

दर्शयत, pr. pl. 1 ट्रेन् प, 2 प्यून प, दारिका, f. पुंत्रे, a girl. showing.

दर्शयति, vb. 1 पूर्व, 2 नस्त, one is showing.

दर्शित. 1 पर्वेत, 2 पर्वेत प. 3 रूप 5 디팅크 shown.

-दर्शित्वात्, राशें में त्रा, owing to the state of one who sees.

दिलत. बेंश प. crushed.

दशन, निष्ठ, ten.

दहति, vb. पङ्गेमारा, burns.

दह्यमान, pr. pl. pass. प्रभाग रा, being burnt.

दातु, m. मिर्हिट म. donor.

दान, ञून, giving, gift.

दान्त, 5 त्र त्र, controlled.

दायाद, 1 भूर नु, 2 पर्मा में, an दिश्, f. र्रिम् श, a direction, cardinal heir.

## दिश

दास, m. २, १८०, a servant.

दासी, f. प्राह्म में, a maidservant.

दास्ये, vb. ft. श्रेव, I shall give.

दाह, m. 1 मार्ट्स, 2 होमा स. burning, affliction.

दिग्देश, m, ध्रेमाश, a distant region or country.

दिनकर, m. 3 री, the sun.

दिव, f. है। the heaven.

दिवस, m. n. है । the day.

दिविज, \* ट्रा. 'अप. divine.

दिवोकस, ह्रि'व मावरा, a god.

दिव्य. 1 মঠিশ best : 2 মার্র হীমা, 3 F.W, divine.

point.

दिशत

दिशत, pr. pl. क्रें 5 7, showing (Tib. lit. spreading).

दीप, m. क्रेनिंग, a light (in the sense of दीप्त, bright).

दीप्यते, vb. गुराय प्रमुख, it दर्मति, ह्रा प्रमृत, foolish. shines.

दीयते, vb. 1 हो र (य), 2 ही व या, is given.

दीर्घ, 1 अहराय, 2 रेट, long.

রু:ল, 1 মুদা, 2 মুদা ন্মুম (ন), misery, sorrow.

विपाक, शूना'नश्राप'हरा'पर श्रीवे'प, that the consequence दुःखविपाक, of which is misery.

दुः खित, अया प्रश्रापः विट, sorry.

दुग्धवती, f. विंटीं के, milch.

दुर्ग, n. दब प्रमी, difficulty, adversity.

हुर्गति, f, ८४.८मी, misfortune, trouble.

दढ

दुर्जन, m. क्री में एत ए, a bad man.

दुर्नित्रह, माह्याप्य प्रमाप्त, difficult to control.

दुर्भग, न्नाय पत्र, unfortunate.

इर्तम, 1 क्रिन्निगात, 2 क्रिन्सर 万円R, difficult to get.

दुर्विनीत, रूस प्रमास स्थाप, ill-behaved, badly educated.

इष्कर, 1 ५णादःय, 2 ५णादः स्वर difficult to do.

রুচ্ছন, n. ঈ্রমান্মর্নান্, misdeed. दुष्ट, भुँज, faulty, defective.

दुष्प्रयुक्त, वेशायर सूर, wrongly used.

दूर, n. श्रमाद्भार, distant.

दूरीकृत, रेट'र्'पुरा'य, removed to a distance.

हड, प्रृत्(प), strong, firm.

दश्

हरा, f. हि.न, the eye.

दृश्यन्ते, vb. राधेर, are being seen.

হুছ, 1 নম্ম, 2 মর্রি, 3 মর্রি ব্রি, seen.

हष्टि, f. न्द्रि (प), a view.

হল্বা, gd. 1 মার্চি: মৃট্, 2 মার্চি: বৃষ্ণ, 3 \*মার্চি: বৃষ্ণ, 4 দারীদাম: বৃষ্ণ, having seen.

देव, m. 1 ही, 2 हा रोगा, a god, lord.

देवता, f. हैं, a god or goddess.

देवसङ्घ, m. झ केंगारा, a multitude of gods.

देश, m. धुत्र, a country.

देशना, f. नध्न, teaching.

देशयामास, vb. pf. पश्त्य, taught. देह, m. धुरा, the body. द्वय

देहिन, m. Aुश उन, one with a body.

दोष, m. 1 र्भेज, 2 केश प्र, fault,

दैव, n. हैं, destiny.

दौवारिक, m. क्रें-प, दौवारिक, a door-keeper.

-युति, f. तेर्5 उन्, (one) with lustre.

द्रच्यसे, vb.ft, म्इम्, you will see.

द्रव्य, (१) n. भू हैं दें कर मुन्, a requisite thing.

इष्टब्य, निष्नु, to be seen.

द्रन्दुम्, inf. মর্থিনিন্দ, to see.

इष्टुकाम, निस् निर, desirous of seeing.

दह, m. व्रेंग, one who sees.

ह्त, ठुँँ, guick.

द्रुम, m. न्ने ८, a tree.

द्वय, मार्डेश, two-fold.

### द्वातिंशत्

द्वाविशत्, शुर्भा हु हैं मित्रेश, thirtytwo.

द्वार, n, 1 क्वें, 2 किन क्वें, a door.

দ্ধি, 1 শান্ত্রীম, 2 শান্ত্রীমান্ত্রী, 3 শান্ত্রীমান্ত্রী, two.

দ্বিষা, ind. 1 কুম'নাইম, 2 কুম'ন্ম' দাইম, in two ways.

\*द्वेघा, ind. गुरेश गा, in two ways, (Tib. lit. two, both).

द्वितीय, 1 माङ्गेरा, 2 माङ्गेरा'मा, second.

द्विप, m. मानेशात्रुद, an elephant.

द्विपद, m. निप्नित्रेश, having two feet, i. e. biped.

द्विष, রুম'ম্'মাইম, of two kinds.

द्वीप, m. n. म्रीद, an island.

### न

न, 1 स, 2 सप्पेन, 3 सप्पेन्प,

### नन्दते

4 ম'মেশ্ম, 5 মী, 6 মী'ম্নুহ' (ন), 7 মীর'(ন), 8 মীর'(ন),

9 पेर्न संपीन, 10 पेर्न सीन, not.

नगर, n. 1 मूर्ट, 2 मूर्ट मुहेर, a town.

न-जीव, m. র্থিনা হীন্ন, not a living being.

नटो, f. मार सामन स, a dancing girl.

नड, m. ८८६ मु. a species of reed.

नति, f. ८५५, salutation.

न तु, ind. भेज, but not.

नदी, f. रू प्रें, a river.

नन, ind. 1 राधित वस, 2 रीव वस,

नन्दते, vb. 1 न्याद द्यार हिंद, 2 न्याद दर द्यार, delights.

#### नन्दन

नन्दन, m. न् a son.

नन्दी. f. र्याद प्र, joy, rejoicing.

नपंसक, m. राजें , eunuch.

न-प्रहल, m. माट बना हो रूप, not a नरक, m. र्जुया र, the hell. person.

न-पुरुष, m. झेरा पु से ५ मा, not a man.

न-पोष, m. म्रार्शेन सेन्य, not a thriving one (in the sense of a man).

नभस, n. रागित, the sky.

न-मनुज, m. येऽ'यशः क्षेत्र' सेऽ'यः not a man.

न-मानव, जेर् पुरोर् प्र, not a man.

नमस्, ind. सुना त्र्ह्रीय, salutation.

नमस्करोति, vb. सुना नुर् दा, salutes. नम्र, ५५°८।, bent.

ness, humility.

#### नागकन्यका

नय, m. धुमाहा, policy, way.

नयन, n. 1 र्भूज, 2 ठीया, the eye.

नर, m. री, a man.

नरदेव, m. झें ही, the king.

नरपति, m. भे न्या, the king.

नव. ग्रार'य. new,

न विद्यते, vb. 1 थेर् यासाधीत, 2 प्रिंड सेव, does not exist.

नरयति, vb. १६०९, disappears, vanishes.

न-सत्त्व, m. शेंशशास्त्रवासी प्राप्त not a being.

नाग, m. त्रा, a serpent.

नागकुमार, f, यू नावित तु. the son of a

नमता, f. र्र् पंर्रेर्), submissive- नागकन्यका, f. प्रार्थ प्रेंग, a girl of a Nāga.

#### नागानन्द्

नागानन्द, n. यु.गुर्ज 5 ५ गद प, the serpent-joy, name of a drama. नागो यु.में, a she-serpent.

नाटक, र्ह्नेश मार, a drama.

नाटय, vb. imp. ह्रिंश नार न्ना पुँश प्राप्त भीता, represent dramatically.

नाटयति, vb. मार र्मा हिर्, represents dramatically.

नाटियतन्य, व्रिंश मार मु न, to be represented dramatically.

নাত্র্য, n. ব্রিমানান, a dramatic representation.

् नात्मन्, पर्म अर् प्र, not self.

नाथ, अभित्र भे, lord, master, pro-

नाना, ind. र्र्स र्देग्राह्म, various.

नान्यन्ते, ५४१८ पर ५५%, after the prologue (Tib. lit. having recited the Nandi).

निःश्वसिति स्म

नामन्, री८ a name.

नाम, ind. 1 विश्वास, 2 विश्वास, 3 विश्वास, by name, indeed.

नायक, m. ८५५ प. the hero of a drama.

नायिका, f. प्रतेत स, the heroine of a drama.

नारक (नरक), m. ५५ त. the hell.

नारी, f. पुर्की. a female.

নাষা, m. 3মম, destruction.

নাহান, m. n. মিমের্মর্ম, removing, causing to perish.

नास (नासा), f. ड्रा, the nose, trunk.

नास्ति, 1 स'प्पेव, 2 सेन्, 3 सेन् उँ८, 4

মিন্ম, 5 অন্ মাত্রী, is not, does not exist.

नास्तिक, होट्र'दा'दा, an unbeliever.

निःश्वसिति स्म, vb. ४८, इंडिंग्स, sighed.

### नि:संशय

निःसंशय, देश, undoubtedly.

निःसामर्थ्यं, तुषापार्धेन्, incapable.

निःस्त्रभाव, रूप्तित्राहीत्, without nature.

नित्य, रुपा'(प), eternal.

नित्यकाल, m. 5ँ<sup>द</sup>ी, eternal time, always.

निदर्शित, ८ेअ'यम'मञ्जू, shown.

নিঘন, m. n. সুমামান, destruction.

निध्यायत्, pr. pl. शेंगशः वृद्, thinking.

নিব্দির, vb. 1 প্লব্ন শুর্ব 2 প্লব্রি গ্রীব্যার প্লব্রিক বিশ্ব they revile, blame.

निन्दा, f. र्रेन्. blame.

निन्दित, क्षेत्रीं प्राप्तां प्राप्ता, blamed (Tib. lit. निन्दनीय, blamable).

निन्दितुम्, inf. \*र्भे, to blame.

निन्य, र्रोन्प्र प्रेस्, to be blamed.

## निराभरण

निपातित, ঐ্নি'ন্ন'ন্নন, killed (Tib. lit. made deprived of life).

निपातिन्, दिम् दि, falling.

निपुरा, स्मिरा, skilful.

निववन्धः vb. pf. देश दार ह्यू , wrote down.

নিদিল, 1 এই, 2 মঠ্ব ম, any sign.

निमोलित, हुठा य, closed.

नियत, देश धार, sure, certain.

नियम, m. \* ਨਿਲਾ ਪਨੇ ਸਾਤਨਾ ਪ, a religious observance (Tib. lit. नियमनिष्ठा, f. rigid observance of penance.

নিয়দ্য, gd. নিহাম্ম ন্ম, having restrained.

নিত্-, prefix, সুমামা, without.

निराभरण, मुंज ५८ न्या न्य, without an ornament.

### निरावरण

निरावरण, भूति पार्ट्या, free from covering.

निराश, मिंकि, devoid of hope.

निरुद्ध, त्यापारा, suppressed.

निरोध, m. 1 दमाना प, 2 दमेनि प, suppression, cessation, nirvāṇa.

निरूपय, vb. imp. हॅम्स-विम, examine, ascertain.

निरूपयावः, vb, र्हेन्। प्रूप्तः कु, we two ascertain.

নিৰুদ্য, gd. এইনাম বৃহা, having ascertained.

निरूप्यते, vb. 555, is being ascertained, examined.

निरोषध, अनुस्ति, devoid of medicine.

निर्गत, प्रेंब दा. came out.

निर्गम, m. \*८ युर. coming out (Tib. lit. ascending).

निर्मार, m. n. हुँ मुँगै, a spring.

## निर्दृति

নিবাঁদ, ক্লুবি নী নিবাদ, free from harm, defect.

নির্ঘদির, vb. opt. সম্প্রেম্ম্র্র্র্র্, one should remove completely. নির্ঘন্ধ, m. ক্রম্ব্র্য্ন্স্, intentness.

निर्वर्तक, नुप्ति, that which completes.

निवेत्तेते, न्यूपाप, becomes accomplished.

निर्वितिका, f. गुप्प, that which completes.

নির্নাত্ত, n. 1 প্র'নের'মের'মের' নের'মের্বর্ম'ন, 3 প্র'নের'মের্ম' নের্বান্, nirvāṇa.

निर्विएए, भेर्-पुट-प, disgusted-

নিৰিব্, f. ঐি সুম্ম, disgust or weariness of vanities of the world.

निर्देति, f. शैसरापरेप, bliss,

# निर्हारिगी

happiness (Tib, lit. happiness of the mind).

निर्हारिणी, f. देश धर छेर दर्दिन, one that carries out the mind, agreeable.

निवर्तक, र्ह्मिनीनि, causing to cease.

निवर्तन, युरायान्त्र्रीयाया, turning back.

নিবর্নম্ব, vb. imp. শ্রীন মিনা, turn back.

नीवारप्राय, ट्रॅंप्स्ट्रिंग, with abundant nīvāra, a kind of rice growing without cultivation.

निवास, m. 1 तिर्मा म, 2 मात्रा, dwelling.

निवासयोग्य, प्रनृष्णाः प्रस्तिः प्र, fit for dwelling.

निरुत्ति, f. सिंग दा, turning back.

নিয়ন্তা, gd. শ্রীমানী, having turned back.

## निष्क्रमेयम्

नित्रत्त्यर्थ, की रे रेज, for the disappearance.

निवेदय, vb. imp. मार्शिय हैमा, inform.

निवेदयामि, vb. \*ध्रेंज, I inform, show.

निशित, दें जैं भ, sharp.

নিশ্বয, m. ইম'(ম), certainty.

निश्चल, मार्थियः होत्र प्र, steady.

निश्चित, देश'य, certain.

निषरासा, माज्रामा, seated.

निषसाद, vb, pf. ८५ूमा य, sat down.

निष्कारण, नुदेन्य सेद्वाप, without a cause.

निष्कास्य, gd. ५६२ वृद्ध, having drawn.

निष्कमिष्ये, vb. ft. त्युरःत्युर, I shall go out.

निष्क्रमेयम्, vb. opt. ठार्देव प्राप्त पुट,

### निष्कम्य

I should come out, i.e. renounce the world.

निष्कम्य, gd. र्वु र क्री, having come out.

निष्क्रान्त, 1 र्रोट प्रश्य पुर, 2 देश प्रश् त्रुट प्र, came out.

निष्प्रयोजन, नृमें राज्येन्य, without any object.

निष्फल, २५२ अ५, fruitless, futile.

निस्तीर्ग, देश प्रमाद्रीयम, passed through, fulfilled.

निहन्मि, vb. मार्शेन, I kill.

नीच, 1 तुन्, 2 तुन् दो, a low man, vile, foolish.

नील, श्रेंव री, blue.

चु, हैं ना, a ptcl. having an interrogative force.

ਰ, m. ਨੀ, a man,

नृपति, m. शुँ भ भें, the king.

#### 卫聚

नेत, m. 1 ৭5 ব'ম, 2 র্মি 'হ্রমে'ম, 3 প্রম'দ'দ্রীদ্ব'ম, a leader.

नेतवत, होमा धूर्ज्य, one with the eyes.

नैरातम्य, n. पर्मा भेर्, the state of non-self.

नैर्मु एय, n. ध्रिन्द्र सेट्र (ध्र), the absence of good qualifications.

नैव, ind. रीज, certainly not.

नैष्कम्य, n. ठार्ति पर त्युर य, renunciation.

नौ, f. मा , a ship, boat.

न्याय, m. रेपाश्राप, the science of logic, justice.

#### U

पन्न, m. 1 ইুনি, the subject of a syllogism; 2 নার্নিন্ম, a wing. पन्निन, m. ৪১৭ কন্ম, a bird.

पছ, m. n. 1 \* ন্সুন, (lit. bank,

पङ्गसन

shore), 2 只듯짜, 3 尺듯짜 뜯지, 4 पल, n. 只듯다 짜, a leaf. E√, mud, swamp.

पङ्कसन्न, ः ८,५५७ हम, sunk down in mud.

पश्चन, 1 भ. 2 भ भें, five.

पमदरा, नर्जे व्याप. fifteenth.

पश्चम, व्याप्त, fifth.

पत्रशत, वि निर्मे five hundred.

पटह, m. E. a war drum.

पद्र, नाभार, violent, sharp-sounding.

पर्या. n. 1 २५० स. 2 में. a leaf.

परिडत, सम्साना learned.

पतन, n. पपरा प, falling down.

पति, m. 1 यन्म, 2 यन्म च, lord.

पति, f. न्युट नु कुट, an infantry, a footman.

पन्नी, f. रूप'रा, a wife.

परतस्

पथिन्, m. 시자, a way.

पद, n. 1 निरंप, the leg; 2 में त्यह, a position ; 3 피주자, a cause, place, position ; 4 초키, a sentence, speech, word.

पद्म, n. 1 ५५, 2 ५ ५, a lotus.

पपात, vb. pf, 1 ८ मुोप मुर, 2 परहा गुर. 3 रन र्रात्तर (तर्वरः) उर fell down.

पत्रच्छ, vb. pf. २२'5'ईश, asked. पयस्, n. दिंग, milk.

पर, 1 (i) मर्केम्, (ii) महर, good, best ; 2 (i) 작곡자, (ii) 되면적, other, alien; 3 adv. (i) মর্ক্সান্, (ii) TT, pre-eminently.

परतम्, ind. मावन परा, from other.

परम

परम, 1 र् अप्त, highest, best; 2
adv. (i) अर्केग्र, (ii) ज़ैन्र,
extremely.

परस्पर, \*उँ<sup>र</sup>, one another.

पराक्रम, m. रुदि प्रद, power.

पराग, m. र् त्र the pollen of a flower.

परागवत, ind. र् भ हिन्, like the pollen of a flower.

पराङ् मुख, मा वित्र नु र्द्धेमा रा, having the face turned away.

पर्याय, m. वृह्य नाद्य, a course, a synonym.

पर्येषमारा, pr. pl. पर्र भ, searching for.

परार्थ, m. माल्ज मी र्नेज, the interest of others.

परि-, prefix, ॲंदिश क्षु, round, excessively, fully.

परिकामत्, pr. pl. ॲंट्श-सु'न्यॉर्ट्र हेंद्र, walking about. परित्यागिन्

परिज्ञीस, ॲर्ड्स सु निर्मु exhausted.
परिज्ञुब्ध, ॲर्ट्स सु निर्मु परिज्ञुब्ध, very

परिगृहीत, पेंदिश शु भेत पा, taken.

agitated.

परित्रह, m. ॲप्ट्रा शुः त्रेत प्रा taking.

परिगृह्य, gd. 1 ব্লিন্মেট, having received; 2 অনিমান্ত্রানান্সানা বৃষ্ণা, having paid homage (Tib. lit. परिपूच्य, having worshipped).

परिचर्या, f. रैस मूँ पुर्न प. service, attendance.

परिच्छेद, m. भेतु, a chapter.

परिलाजेत, vb. opt. धिर्भ सु र्शेर्स, one should give up.

परिसज्य, gd. 1 र्नेर्न्स, 2 पेंट्स सूट्सर्ने, 3 पेंट्सर्सुप्निट्न्स. having given up.

परिलागिन्, पेरिशःश्वरशःय, one who gives up,

# परिपूरयत्

परिपूर्यत्, pr. pl. धिंद्रशहेंग्रासह्त् making perfect.

परिपूर्यतु, vb. imp. प्रेटिश शुःहेंग्रहा मुरु हिम्, let it be fulfilled.

परिमोग, m. ॲंटिंश शुः श्चेर्र पा, enjoyment.

परिमल, m. 5, smell.

परिवर्त, m. ये3, a chapter.

परिवर्तते, vb. प्राप्तिः यमः तुर्, turns round revolves.

परिवार, m. विभिन्न, train, retinue.

परिश्रत, निर्मेन, surrounded.

परिशुप्यति, vb. ঐ=স্'স্কুস্'ন্ন্ ন্ত্ৰীন্, it is being thoroughly dried up.

परिश्रम, m. অনিষাস্থ্য নুবান, fatigue, exhaustion.

परिषद, f. 357 रा, an assembly.

परिहर्तव्य, ॲटश'शु'श्रूट'यम'मु, to be avoided.

#### पादप

परीचा, f. पहुमा प्, examination.

पर्षेद् , f. विभिन्न, assembly, attendants.

पत्तव, m. n. ध्रायात्व्व, a sprout, twig with leaves.

पशु, m. युगारा, a beast.

पथात्, ind. 1 कुँ त्रा, 2 कुँ मा, after.

पश्चिम, ज्री, west.

पश्य, imp. 1 हेंस, 2 हेंस: वैना, see.

परयतः, vb. पञ्चरा, they two are

पस्पर्श, vb. pf. रेमा हैट, touched.

पाठक, m. र्राज्य talking.

पाणि, m. 1 दुम, 2 भग भ, the

পার, vb. imp. সমূদ (preferably সমূদ্য ), let one protect.

पाद, m. 1 ग्रीट प, 2 विनश, the leg.

पाद्य

पाद्य, n. 1 निर्दाक, 2 निर्दाता निर्देशक, the water for washing the feet.

पार्थग्जनिक, शें शेंद्रि क्षे चें, belonging to a worldling.

पान, n. त्युद्श'य, drinking.

पाप, n. र्झमा, sin.

पाल, m. क्वेरिंग, a protector.

पालन, n. क्रेंटिन, protection.

पालय, vb. imp. 1 ह्युँद, 2 सुद्रह्यः प्रदेश, protect.

पालयसि, vb. र्भुट, you protect.

पालित, निभूदश, protected.

पाल्यते, प्राप्तिः प्र, being protected. पाश, m. विग्राप्त, a noose.

पिगडपात, n. हुँ ८ नित्रेत्, alms bowl.

पितरौ, m. 1 य अ, 2 अय अअ, the parents,

# पुनर्भविको

पितृ, m. 1 4, 2 44, the father.

पितृ-पितामह, m. याहि, the father and the grandfather.

पीडित, प्रौरम्पूरप्, pained, op-

प্তরুব, m. ১৯ ১, best, most excellent. Oringinally pungava means a bull, but at the end of a compound it gives the above sense.

पुद्रल, m. माद अमा, a person, man.

पुराय, 1 ५५ ८, 2 पश्रे, holy, sacred, religious or moral merit.

पुरायकाम, पर्शे निज्ञास तर्हे प, desirous of punya.

पुत, 1 বৃ. 2 শুঝ, 3 শুঝ মৃ, a son.

पुनर् , ind. 1 What, 2 अम, and, also, again, but.

पुनर्भविकी, f. तुपुट्प, leading to rebirth.

पुम्स

पुम्स् , m. 1 क्लीश, 2 क्लीश नु, 3 र्थ, a पूर्वपुरुष, m. सेश प्र, the forefather. male, person.

97, n. ĀT, a town.

पुरस्, ind. रार्ज् र्रेन्, before, in front

पुरुष, m. 1 होरा नु. 2 ही, a person. man.

पुलकित, श्राप्याच्या, having the hairs of the body erect, thrilled with joy.

पुष्प, n. शें र्हेग, a flower.

पूजा, f. मर्केर् न, worship.

पूज्यते, vb. 1 नगुर (न). 2 नगार नर रिमार, is worshipped, respected.

पूर्ण, 1 ना८, 2 3, full.

(학, 1 전자, 2 전기. previous, old, (adv. 275, before): 3 95, the east.

पूर्ववत, ind. ह्य स निवेत नु, as before.

-पूर्विका, f. हैंव रू दियों न, 1 हैंव

नु त्रम् नि उद्, coming before.

पृथक्, ind. श. ५, different.

पृथिवी, f. री, the earth.

দুদ, 1 ইম, 2 (বুম'ন, asked.

प्रुप्त, n. जुँप, the back of the body.

पोष, m. निर्शेश प, maintaining.

पीनर्भवी, f. भरात् पुराय, leading to rebirth.

त्र-, prefix, रूपर्तु, good, well, very, excessive.

प्रकटित, र्य.र्.म्श्य.य, fested.

प्रकम्पते, vb. मार्थेश'सर'त्मुर, shakes.

#### प्रकरण

प्रकरण, रन र् हैर् री, a treatise (esp. introductory).

प्रकरोति, vb. ५५ ५ की, makes.

प्रकरोहि, vb. imp. राहर्, do.

प्रकर्ष, m. रूर, excellence.

प्रकाशम्, adv. प्राथाप्राप्त, openly.

प्रकीर्ग, दिशें र न, scattered.

प्रकृति, f. ८८.पिषेत्, nature.

प्रचस्खाल, दमोत्र, tumbled down.

प্रजा, f. 1 ক্ল্রী বৃন্যু, 2 ন্বেন্ম, the people, subjects.

प्रज्ञा, f. विशास्य, wisdom.

মরাম্ব, gd. \*বেবিন্ট্রন্ট্র, (Tib. lit. having got spread) having made known.

प्रणनाम, vb. pf. युमा तर्द्राय, saluted.

प्रणम्य, gd. प्रृत्ंत्रा, having saluted.

## प्रतिपादन

प्रणयिन्, अमुरा, affectionate.

प्रशिधान, n. र्ह्मेर्न भरा, supplication.

प्रिंपिस, gd. सुमा दर्जा हो। having saluted.

प्रगोतृ, m. राह्र्न्य, a leader, guide.

प्रतस्थे, vb. pf. करी, went away.

সনি, ind. অ, with regard to, about.

प्रतिकम्य, gd. अूर श्रिट श्रे, having gone back.

प्रतिपत्त, m. भैं समुद्रायदे मुना्स, an adversary, foe.

प्रतिपत्तव्य, पिंट नुः तुन् प्रः नुः, to be understood.

স্বিদ্বি, f. নম্ব্ৰন্ম, ascertainment, knowledge.

प्रतिपद्, f. भठा, a way.

प्रतिपादन, n. पङ्ग्व दा, setting forth.

# प्रतिवृद्ध

प्रतिबुद्ध, राष्ट्राप, awakened.

प्रतिभास, m. र्राट्य, appearance.

प्रतिश्रुल, gd. राष्ट्रिन् है, having promised.

प्रतिष्ठित, त्रिन्न, situated, remained.

प्रतिष्ठितमात्र, adv. ५५मा स्था ५, as soon as (he was) situated.

प्रतिसन्धि, m. ঈ্লামক্মমার্ম্বান্ rebirth, transmigration.

प्रतीच्छ, vb. imp. 2nd pers. sing. रय'5'यव्या, take.

प्रतीति, f. 1 र्-गुरु (२), 2 प्रेरु २, knowledge.

प्रतील, gd. निर्नेत, having depended on, depending.

प्रतीखससुत्याद, m. 1 हे र् हेट ५ होया ਰਨ ਰਹਾ, 2 है र वर्ष, depen- प्रत्यूष, m. व्हारा, day-break, mordent origination.

प्रसन्, राद्व सुरा, (n.) perception, evident.

प्रस्पय, m. 1 गुर्जि, a cause, condition ; 2 주기자, apprehension, knowledge.

प्रस्वयमय, 1 मुन्दिः मुः १८ । १ विष् मोन रायलेन, consisting in a condition.

प्रत्ययवत्, गुर्वि न्द्रान् दा, having a condition.

प्रस्यादि, गुरि भार्राम्य, the condition and others.

प्रसर्थिन्, र्म्, an enemy, hostile.

प्रत्यवेत्ता, f. शैंशैर देंगाय, knowing precisely.

প্ৰবোৰ, vb. pf. মব'নাইমি'ন replied.

ning, dawn.

प्रथम

प्रथम, ५८.टी, first.

-प्रद, 1 क्षेत्र, 2 त्युद्धः न, one who gives, producing.

प्रदक्षिणीकृत्य, पञ्जीर पानुशानुशान having gone round from left to right (as a mark of respect).

प्रदर्शन, n. क्विं ा, showing.

স্থন্থ, m. ই্রিম্ম, details, creation, the expression of conceptually differentiated reality in the world,

[স]पत्यते, vb. ন্য' চু' মুর্না'ন্ন' দ্রীন্, is being read well.

प्रबन्ध, m. मुँँ नै, continuity.

प्रबोध, m. र्हेम्डाप, understanding. प्रभव, m. र्ह्हेड्रा, origin.

সমবনি, vb. 1 ময়ু ঐর্, 2 ম্রুদ্ম, becomes, able, comes into being.

प्रयुक्त

प्रभा, f. तिर्ने, a ray, beam of light, lustre.

प्रभाव, m. 1 तुरा अञ्च, 2 अञ्च, power.

সমূনি, f. ইনিষ্ঠান, beginning, but at the end of compounds it means 'beginning with', 'and others.'

प्रभोति (=प्रभवति), vb. ॅ्रॅं, becomes able.

प्रमाद, m. प्रमा हो रू, carelessness.

प्रमुदित, र्य र् र्याद य, delighted, happy.

प्रमोत्त, m. धर नुर, freedom.

प्रयच्छ, vb. imp., 2nd pers. sing.

प्रयतेथा:, vb. opt. 2nd pers. sing. त्रि, you should endeavour.

ਸयुक्त, **1** ਬੂੱਧ, **2** ਧਧਾਬੂਧਾਧ, employed. प्रयोक्त

प्रयोक, m. भूर री, one who employs, an author.

प्रयोग, m. 1 धुरान, 2 रना रु क्षिरान, application, performance.

प्रयोजन, n. 1 निर्मिका (म), 2 मलिन्। purpose, object.

ਸ਼ਬਰੰਗੇ, vb. 1 ਵੀ 'ਨ੍ਗ੍ਰਾਵ. 2 ਨਿੰਗ੍ਰਾ, 3 ਨਿੰਗ੍ਰਾਜ਼ਤ ਤੌਰ, proceeds, springs.

प्रवर्तयन, pr. pl. हुन्। हा, causing to roll.

দ্বিন্দ, m. মন'নু'ৰ্ম'ন্ম'ন্ম'ন্ investigation, examination.

प्रतिद, শন্বশ্বান, cast away, thrown away.

प्रविश, vb. imp. १८.५.पतुर् हेन्।,

प्रविशति, vb. नुग्रा, enters.

प्रविशन, vb. imp. नृहानु विहासहा निष्या जीह, to let him enter. प्रशम

प्रविशामि, ८६ूमा धर चुँर, 1 enter.

प्रविश्य, gd. रूप. रू. (भूगाहा के having entered.

प्रविष्ट, रूप मूर्य, entered.

সমূনি, f. 1 নেইনাম, taking an active part in worldly activity;
2 মিন্ত্ৰী, a story, account, news.

प्रविज्ञत, रूप र् पुराप, turned a recluse, a religious mendicant.

प्रव्रजति, vb. रूपर्रुद्धि, renounces the world.

प्रशंसा, f. निर्देर, praise.

#प्रशंसित, पर्भू प्राप्त प्रशंसनीय, praised.
(Tib. lit. प्रशंसनीय, praiseworthy).

प्रशम, m. रूप है. cessation, extinction.

#### प्रशमन

प्रशमन, n. रूप वि प, cessation, extinction.

प्रशान्त, ম্ম'দু'্ব্বি'ম, calmed, tranguilized.

प्रसन्न, 1 रदाद्गात, 2 हुत्याद्गात, pure, clear.

प्रसाद, m. 1 55.4, 2 ईव, favour.

प्रसादक, ५८.५२.चुँ५. clearing, rendering clear.

प्रसिध्यतु, vb. imp. रन'र्'मून'रा' ९र्नेर्, let it be fulfilled.

प्रसिद्ध, मुन्नाहा प्रम्मुर, renowned, celebrated.

प्रसोद, vb. imp. 1 বশাব ক্রীব মার্চির, 2 ব্যান্ত ক্রিম, be gracious or propitious.

प्रस्ति, f. रूप'त्युद, appearance, production.

#### प्राप्य

प्रहर्तन्य, मृर्विस प्रम् मु, to be struck.

प्रहादनी, f. २२.५ र् र्रोम् २मी, de.

ब्रह्न, तिर्नुन, inclined, bowing humbly down.

प्राक्, adv. ५८ देरि, before, first.

সার, m. মেইন্ম'না, wise.

प्राण, m. 1 र्श्नेम् 2 र्श्नेम् कम्हा,

प्राणिन, m. র্নাক্রনারা, a living being.

प्राहुर्भ्त, रुप्त, appeared.

प्राप्त, 1 विन, 2 विन, 3 नन, 4 ह्येन पर मुर, attained, arrived.

प्राप्ति, f. 1 है न, 2 शेंच य, attainment.

प्राप्य, gd. 1 ইবি, 2 বইব বৃহা, 3 শ্ৰীব, having come, got. प्रारोदीत्

प्रारोदीत्, ५४, wept.

प्रालम्ब, ८५८.च, a garland hanging down to the breast.

प्रामाद, m. 1 पिट प्रज्ञाद, 2 प्रिस, 3 प्रिंग्ज्ञाद, a palace.

গিষ, 1 ব্দাব (ব), 2 ব্দাব ব্রিব, 3 জাব, 4 খুলা ব, 5 মার্ল ব, 6 মার্ল বা, dear, beloved, pleasing.

प्रियवादिन, m. क्रिन्प्र क्रि, speaking kind or pleasing words.

দিয়া, f. ব্নাব ম, a beloved wife.

प्रीत, 1 निमाप, 2 निमाप हिन्, pleased.

গ্নীরি, f. 1 ব্লাব, 2 ব্লীশ্বাম, pleasure.

प्रेन्तते, vb. पष्ट्रांप, looks.

प्रेचस, vb. imp. द्वेंश भीमा, look.

बत

মলা, f. ইন্ম্ব্, apprehension, understanding.

प्रेचामहे, vb. व्रि'नर'नु, we look.

प्रेचावत्, र्हेनारा पार्टा द्वात्, wise.

प्रेचावहे, vb. ट्रि, we two look.

फ

फ़िला, f. नार्देदराना, the hood of a snake.

फिशान, m. मार्टेट्श उन, a snake.

দল, n. 1 ব্রহা, 2 ব্রহান্ত, a fruit.

দল্লা, নির্থান্ত্রানান্ত্রা, partaking of the reward.

फताभाव, m. সুসুষাসু মীস্মা, the absence of the fruit.

व

बत, ind. गुंस, an expression of joy, satisfaction, or wonder.

बन्धु

बन्धु, m. मिन्नेज, a relative.

बबई, (with उद्) vb. pf. ५८४, drew out.

ਬਮਾਥੇ vb. pf. 1 줬지, 2 ਰੋਸ਼ ਧੁੱਸ 줬지, said.

ৰল, n. 1 স্থিম, 2 মগ্ল, strength, 3 ন্মুদ, an army.

बलवत, ध्रेंगरा ध्रुव, strong.

बलात्कार, m. violence.

बलाहक, m. भूजि, the cloud.

बलोपेत, र्श्नेप्र न्द्र म्यूज्य, strong.

बहु, 1 सद, 2 सद दों, 3 सद स्व दा,

4 भीत्रपुः सदसः सम् मुनः न, 5

মান বু, many, much.

बहुशस्, ind. येव अ८, frequently.

बाघते, vb. मार्नुदःयमः ग्रेन्, oppresses, troubles.

बुध

बान्धव, m. माउँ न, a relative friend.

बाल, 1 ট্রীম'ম, a child, 2 স্ক্রম'ম, new.

बाला, f. मिल्नि'त् स, a girl.

बाष, m. n. यहें स, a tear.

बाहु<sup>1</sup>, m. **1** पुन, **2** र्रुप्त प, the arm.

बाहु<sup>2</sup>, तुमासा, much, a great.

बाह्य, 1 र्युं. 2 र्युं प. outside, external.

ৰিসন, pr. pl. 1 কুম'ম্ম'ন্ট্ৰ, 2 কুম'ন্ট্ৰদ, carrying, holding.

बिन्दु, m. श्रीमाश प, a drop.

बिम्ब, n. দাৰুদা্ম, a reflection.

बिल, n. पि, a hole.

बीज, n. र् पेन, a seed.

बुध, m. सम्राप्त, learned.

वुद्ध

बुद्ध, m. अंद्रश्चित्र, awakened, the Buddha.

बुद्धि. f. ब्रि, intellect, talent.

बुद्धिः, त्रें उन्, one with intellect.

बुद्धिमत, 1 सिन्द्रान, 2 हिन्द्रिन, wise.

बोधि, m. f. नुष्ट्रिन, wisdom, supreme knowledge.

वोधिसत्त्व, m मुद्दानुत्रान्त्रेसरान्द्रप्त्, an aspirant to bodhi, supreme knowledge.

व्रवीति, vb. र्र्स् २५, says.

ররানর্য, n. ক্র্মোন্স মুন্নি, celebacy or the duties of a religious student.

ब्रुबत, pr. pl. 1 ह्य न, 2 ह्यू अ न वितृ. saying.

ब्र्यात, vb. opt. नहेंन्, should say. ब्र्याम्, vb. opt. क्र्यान, l should say. भद्र

ब्र्या:, vb. opt. र्ह्झी, you should say (Tib. lit. imp. say).

म् हि, vb. imp. क्रीश, say.

भ

মিক্কি, f. 1 শাুম'ম, devotion ; 2 মু, decoration, embellishment.

भिक्तमत्, गुरा याञ्चत्, one with devo-

भगवत्, 1 पर्हेस झूज, 2 पर्हेस झूज ८५६, a blessed one, glorious.

भगवती, f. पिउँहा झुतु हा glorious.

भम, 1 कमा रेट, 2 कमारा, broken.

भक्त, m. दिन्निना, bent (or contrac-

भगामि, vb. 1 निर्हे न, 2 ही. I say.

भिणिष्यामि, vb. ft. पहिंद्रियर पु, I shall say.

मह, 1 नज़ा, 2 नज़ा प्रें, good, nice.

भय

भय, n. दिमारा (८), fear.

भयङ्कर, ८६माइ। नेर, fearful.

भयदर्शक, ८६मारा हु प. one who मवन, n. मिट प, a house. sees fear.

ਮਰੰ, m, ਵੇੱਧੇ, lord, master.

भतृ दारिका, है दे श्रा हो, the daughter of the lord.

भव, m. र्शेट्र प्र, transmigatory existence, birth, samsāra.

भवत्त्रय, m. र्शे र पात्र destruction of bhava, or samsāra.

भवत, personal pron. 1 निर्दे, 2 निर्दे, you, thou.

भवति ॰िन्त, vb. 1 गुर (४), 2 ८ गुर,

3 प्रमुर.च, 4 प्रमुट.च.ल्ब.(च),

5 ਘੰਨ੍-ਧ੍ਨ-ਨ੍ਸ਼੍ਰੂਨ, is, are ; be- ਜਾਹਰ, n. ਜ਼ੀਕਾਰ, luck, fortune. comes, become.

भवतः, vb. त्मुर, they two are.

माणिन

भवतु, vb. imp. त्युर, let it be.

भवते, vb, अर्डे न, is (Tib. comes),

भवामि, vb. 1 ५० 1 am.

भवितव्य, रूप ५ हिन्द्र पर नि, to be, (Tib. lit, to be applied).

\*अभविष्यति, ०न्ति, vb. ft. 1 त्मार, 2

त्रभुट म, ३ त्रभुट त्रमुद्द , 4 त्रुट वर त्युर, will be.

भवेत, vb. opt. 1 ही, 2 गुर, 3 त्मुर (ন), 4 ন্নুম নের্মা, 5 ইন্

6 昭子·明末, 7 劉子, may be.

भवेथा (for भवेत् ), vb. opt. त्यार 和笔气, may be.

भाज, हैं, having, enjoying.

भाणिन, क्रें speaking, talking.

भाति

भाति vb. सहरा न shines.

भार, m. निर्म, a load, burden.

भारं निधाय, निष्याय, निष्या, having | भास्तर, निह्मात्र, bright. loaded.

भारत, n. मी'नार, India.

भागीन, m. ८५ धेर है, the sun of Bhrgu.

भाव, मा 1 निर्देश य, 2 निर्देश ये, 3 অবিষ, 4 নগমাম, disposition of mind, idea, thought; an object, thing; existence; disposition of the mind.

भावना, f. नर्जीसभाषा, meditation.

মাৰ্যার, vb. অনুম্যান, meditates.

भाषा, f. भ्री5, a language.

भापते, vb. भूषा, speaks.

-भाषिन, श्रेश, speaking, talking. भारतम्, (wrongly वागम् in Skt. text),

n. 梨口刀, light.

भारकर, m. है है। the sun.

भिन्न, m. ५मी होट, a monk.

भित्ति, f. र्दिश, a wall.

भिनत्ति, vb. मॉर्वेर् यर मुरे, cuts into parts.

भुक्त, भूरिय, enjoyed, used, eaten.

भुक्कोज्मित, ह्या सार् पुट, remnants of the food eaten.

भुज, m. 1 प्रमाप, 2 प्रमा, arm, hand.

भनक, m. यम दमें a serpent.

भुजहम, m. यमा दमी a serpent.

भवनतय, n. 1 ८ हमा हे अपार्ध्य, 2

지 되겠지, the three worlds.

મૂ, f. 1 시, the earth (시스, Ha) on the earth), 2 작 및다. (lit. भूतल

भूतल), n. the surface of the earth, 3 राज्ञि, (lit. भूस्थल), ground.

भूत, 1 गुरंप, (a) being, (b) be- भो:, ind. गु, a vocative particle, O. come; 2 (i) त्रुट्टर्ग, (ii) त्रुट्टर भोग, m, 1 हुँनि, 2 विदश्र हुँनि, en-ম, being; 3 অচ'ব্দাম, right.

भूत्वा, gd. गुर वृह्य, having been.

भूमि, f. री, the earth.

भूयस्, adv. त्रार, again.

भृयिष्ठ, या केर, most.

भूषणा, n. मुँज, an ornament.

भूषित, निर्मुन, adorned.

祖新, m. 只下口, a bee.

-मृत, 1 ९ऊ६ प, 2 ९६ त प्, bearing, having, carrying,

म्रा, adv. पैन र्, excessively.

भेतन्य, नहिंग्राधर पु, to be feared. मतङ्ग, m. रा निःमा, a proper name.

मतङ्ग

मेद, m. 1 श ५५ ५७, 2 ५ हो प्त, distinction, difference.

मेषज, n. भेज, medicine.

joyment,

भोगिन्, m. माने ८६४ उन, a serpent.

भोट, पैर्न, Tibet.

भ्रमण, n. पर्भेर प. moving.

भ्रमति, vb. इस दिस् प्र, moves round.

भू, f. भ्रीन, the brow.

Ħ

मञ्जु, ८, EN, beautiful.

मणि, m. वॅर्-जु, a gem. precious stone.

मत, युनाहा, considered, thought.

मति

मति, f. 1 निर्माहरा. 2 (i) त्री (ii) मनुष्य, m. सी, a man. র নুখ, view, thought, intellect, thought.

मद्रकि, f. पन्मा भाषा, devotion

महियोग, m. यन्ग-न्ट-त्रन्य-दा, separation from me.

मध्र, 1 प्रहम, 2 ह्येन, sweet.

मसुरप्रलापिन, m. हैं। नृ: स्ति केंग, speaking sweetly,

मध्य, 1 न्द, inside : 2 न्द, middle (यर र्, मध्ये) ; 3 र्युरा, middle; 4 기명적 '문기, within middle.

मध्यमक, रेवुं रा, being in the middle. मध्यमा, f. ५२ की, the middle.

मनम्, n. 1 और, 2 रोह्मरा खून (नानस्, with the mind), the mind.

मनःश्रेष्ठ, धोर् ते मार्जे वे, those of which the mind is pre-eminent.

मनोजव, ( \*मनोभव, born or being in mind), ঊ্ব'মন্ত্রীশ্ব, swift as the mind.

मनोज्ञ, पीट्र ट्रांसके विद (lit. मनोग, that which goes to the mind), beautiful.

मनोरथ, m. भेर भः देगा दा, desire, desired object.

मनोहर, सिंद्राय, pleasing.

मन्त्र, m. भूगारा, a charm, spell.

मन्तिन्, m. र्जिन्स्, a minister.

मन्दर, m. \*८, येमाश नुर, a mountain of the name (Tib. means Vindhya).

मन्द्र, मार्ट्स, deep, grave.

मन्यु

मन्यु, m. ब्रिॅश'रा, wrath.

मन्ये, vb. **1** ड्रीहा, **2** ज़िरा, I consider.

मम, pers. pron. 1 ਹਨ੍ਧ, 2 ਹਨ੍ਧਾ ਸੀ, 3 ਹਨ੍ਧਾਪ, my.

ममत्व, n. प्राप्ता पा केर, the feeling or notion of मम, mine.

निय, पिरामुर्ग्य, an affix indicating 'made of', 'consisting, or composed of'.

मयूर, m. हैं। 🖏 a peacock.

मरण, n. ८के न, death.

मरु, m. ठु दरा.

मल, m. n. हैं है, dirt, impurity.

मलय, m. राषाण, a mountain of

मलयवती, f. ਨਾਪਾਪਾਰਗਨ, a proper name. महाराज

महत्त, m· 1 कें, 2 केंग, 3 केंग् 'यें, 4 ਨਾਨ'ਰ, great.

महयाञ्चकुः, vb. pf. ਨੀਨੈੱਟ੍ਰਿਟਾਰੂਨਾ, worshipped.

महिष्, m. \*5८ श्रेट, a great sage (Tib. lit. ऋषि, m).

महज्जक, \*पाञ्चिर'पा, old, aged, (Tib. lit. आतुर, suffering).

महा-, 1 कें, 2 केंन् में, great.

महात्मन्, m. य्याः क्रिन् के, high-souled.

महादेव, m. झ्र'न्पट'सुमा, the great God, Siva.

महानम, র্কৃন মি ক্র ক্র ক্র ম, the great naked (?).

महाभाग, m. শ্লেম ਨੇਰ ਹੈ, illustrious, highly virtuous.

महाराज, मुँग पें केन पें, a great

महिप

महिष, m. रा न्, a buffalo.

महिपी f. ठाउँ, a she-buffalo.

मही, f. र्री, the earth.

मा, ind. रा, not.

मांस, n. ी, meat.

मातृ, f. 1 रा, 2 अरा, the mother.

माद्यत, pr. pl. ५ ना २ हा , being mad (Tib. आनन्दवन, with joy).

मान, m. 1 नाुका ना, 2 के क्रॉक नुप्त, honour, respect.

मानग, n. 1 ॐ5, the mind, 2 adj. ॐ5, A, belonging to the mind,

मानिन, m. रज्ञाय, having a high opinion of oneself.

मान्य, नगुर ध्रे, respectable.

मार, in. निर्ने, the personified evil principle, the evil one, kāma.

मुकुट

मारवभू, पर्तु रे हे , the nymph of Māra.

माहत, m. तूँ, the air.

मार्ग, m. परम, a way.

मार्गवत्, पाठा व्यक्, with the way.

मास, m. 👼, a month.

মিল, n. 1 সেইন, ন, 2 মণ্ট্ৰা, a friend.

দিখ্যা, ind. 1 ট্র্ন, 2 মিনাম, false, falsehood.

मिध्यादिष्ट, f. बिना द्व, a false view.

মিখিলা, f. মীমীম, the name of a well known city and country.

-मिलित, ५८ ट्राव, mixed.

मिथ्र, श्रेभ म्म, mixed.

मीन, १९ में, a fish.

मुकुट, m. n. ५५ मुन्, a crown, tira.

मुक्त

मुक्त, 1 में पि, 2 र्र, free.

ম্বরু, gd. রুমান্ম সুমের্ম, having given up.

मुख, n. 1 क्री, 2 मिर्दि, the face.

मुनि, f. युन'दा, 2 र्रा र्श्रेट, a sage.

मुमोच, vb. pf. युँ ८ ५ नु र, se free.

मुच, vb. imp. ५२ॅ५ रेंग, give up.

মুদ্ধ, m. বুৰ নিই, a kind of grass of which the girdle of a Brahmin religious student is made.

मुहुर्मु हुः, ind. अट र्मा अट र्नु, frequently.

महर्त, m. दुर वर् हेन, 2 धुर, an instant, a very small portion of time, a while.

मूर्ख, m. 1 तुन, 2 तुन ये, foolish.
मूर्धन, m. भू, the head. (मूर्ज़ि, भू रे).
मूर्ग, रे न्यारा, a deer.

म्रियतु

मृत. 1 दिके, 2 नी न, dead.

मृत्यु, m. ८के. न, death.

मृद्धीका, f. र्मीज, a vine or a bunch of grapes.

मृष्यताम्, vb. imp. र्शेन् सिर्हेन्, pardon.

मे, pers. pro. 1 ८, 2 पर्मा मी, my.

मेखला, f. क्री राष्ट्रा, a girdle.

मेघ, m. ध्रीज, the cloud.

मेथाविन, 1 সাম্মাম, 2 ব্লিম্মামা শ্ৰ'ম, intelligent, wise.

मैली, f. ८म्मिम् रा, love.

मोच, m. ध्र. (८), emancipation.

मोह, m. 1 नि नि सुना, 2 के दश य, ignorance, delusion.

मैकिक, n. ठा नेमा, a pearl.

म्रियते, vb. ८कै पर ८म् , is dying.

म्लेच्छ

म्लेच्छ, m. यु यू, a barbarian.

य

यद्, relative pron. 1 निंद, 2 निंद र्ना, 3 निंद्रिनी, who, what, which, 4 ना भाग, येन in the sense of यम, where.

यह, m. येर्डि, a sacrifice.

यतम्, ind. 1 नादानीत्, 2 नादामी भीत्र for, because.

यत्र, m. २२५'२, endeavour.

यत, 1 ना='5, 2 না='ম, 3 না=' মহা, where.

यत यत, ना="५="ना="५, wherever.

67-68

याचिस

यथावत, adv. हें यू प्राप्तित, pro-

यथासामर्थ्य, adv. है द्विर व्हा, accord-

यदा, ind. माद कें, when.

यदि, ind. 1 \*म्८.2 म्या है, 3 हैं हैं, 4 न, if.

यदुत, ind. ८५ दिन्हें, for example.

यद्यपि, ind. बेर्-णु, even though.

यर्था, vb. pf. 1 विंद्रश, 2 शेंद, 3 शेंद्र पर मुर, 4 मानेगश, went.

यशस्, n. 1 मानाका प, 2 क्रूब मानाका, fame, glory.

यस्मात्, relative pron. नाट द्वीर, for, because.

यस, relative pron. नि नि, whose.

याचिस, •से vb. 1 हों (प), you ask.

gone.

gone.

याति, vb. 1 विन प्रमुद्ध, gets; 2 कैंस right.

यार प्रमुद्ध, goes away; 3

युज्यते, vb. 1 देमाहा (म), व्याहा मानेमाश प, goes.

यान, n. 1 श्रेमा'य, 2 ल्माह्म'य, a प्र is right. vehicle.

यामि, vb. ८मी पर मु. I go.

यावत. ind. 1 है है है , 2 है लिया, 3 ন্ন'ৰ্, 4 ন্ন'ৰ্'ষ্ট্, up to, till, just, etc.

यावज्जीव, हैं श्रें र दिकें म, as long as the life is.

यावदेव, विशानु नदी नर पु त्यु राम,

याशोधर, m. गुग्रारा प्रहेंब, the son of Yośodharā, the wife of Gautama Buddha.

यास्यति, vb. ft. \*८५०, will go. (Tib. भविष्यति ).

योजित

मानेमारा, 2 र्शेट पार्थन, युक्त, 1 सुर प, used, employed ; 2

यम.प्रसीम, 3 क्टा.च. 4 प्रहा.

यह, n. ८ १८ । war.

युत्स, ९१प पर ९६५, desirous of fighting.

युष्मद्, pers. pron, निर्ने, you.

योग, m. 1 र्ह्स्ट्र, connection; 2 র্মান্স, attachment, application ; 3 직원리 계5기, meditation.

योगिन्, m. इत्याद्भिराम्, one who practises Yoga.

योग्य, 1 देश प, 2 उद्ग fit.

योजित, भूर, employed.

यापित्

योपित, f. नुन्रेन, a woman.

খাবন, n. 1 বৃহ'মে'ব্ব'ব্ , 2 মেচ'র্ক, youth.

₹

रक्र, বৃমান ব, red.

रकता, f. र्स्र प्रेंत्, redness.

रक्रमांग, n. न हिना, blood and flesh,

रच्यार्थम्, n. निर्मुट नरे मुँट, for guarding.

रचत्, pr. pl. नश्चट न keeping.

रज्ञन्ति ॰मि, vb. धूट प they protect, you protect.

বেলা, f. নুমূহ'ন, protection.

रचना, f. नग्रें (रा), composition.

रजत, n. 55%, silver.

रजनी, f. रिगुन, night.

रत, र्गा ते, delighted with, fondly attached to.

राग

रत्न, n. 1 निर्गोद र्स्मा, 2 मैद रेंद्र, 3 मैद में के, a gem.

रत्नकूट, বৃশ্বি মার্কিশ্ মন্ত্রশাস্থা ম, a heap of gems, (Tib. lit. gems piled upon one another); a work of the name.

रथ, m. न्दै ८ के, a chariot.

रमताम्, vb. imp. मानुङ्गाः प्रार्टेड्, let one remain, let one take delight in.

रमणीयता, f. ५मा८ पर हुँ ५ प्राप्त के इ. the state of being enjoyable.

रमणीय, नृगात प्राप्त नुग्त विगा, enjoyable.

रसातल, n. रा देनी, the nether world, one of the seven regions below the earth.

रहित, न्रीय न्र, free from.

राग, m. 1 কশ্বানান, .attachment;

# रागिन्

- 2 ९५५ कमारा, passion, lust;
- 3 ব্যাম মূঁ, red colour.
- रागिन, m. 1 कमाश स्वन, 2 कमाश य उन, full of love or attachment.
- राघव, m. र ह्यु दे तु, the son of Raghu, specially Rāma.
- -राज, राजन्, गुँ भ भें, a king.
- रাজকুল, n. ঐত্যুচ, the royal family, the royal palace.
- राजपितृ, अनःमुलःर्गे, father-king.
- राजीव, n. रार्ड्स, a lotus.
- राज्य, n. 1 कुंभ'र्शि [१९८], 2 कुंभ'
- राज्यं करिष्यति, vb. र्मुप्पः र्सूर् मुेर्, will reign.
- राज्यक, n. मुँगि र्भेर, a kingdom.
- राति, f. 1 अर्ऊंद रें, 2 वस, the night.

# रेखाहीन

राशि, m. र्डाट री, a collection, mass, heap.

राष्ट्र, n. ध्राप, a kingdom.

स्त, n. मा, a sound.

हदत, हदती, f. pr. pl. टु निष्ट, weeping, crying.

रुवते, vb. passive, ५ न् न् ने ने , one weeps.

हरोद, vb, pf. हुं लिंद, wept.

জ্য, n. শাৰুশাশ, colour, beauty, physical element.

रवति, vb. ८ नुन्, cries.

॰ हपत्व, n. সিমিনিক শৌক্ষা, form, natural state.

रूपवती, f. माह्यमारा पहार स्वी, beautiful.

रेखा, f. रे से, a line.

रेखाहीन, रैं में में रूप, without a stripe.

र्ग । गा

रोग, m. 55, disease.

रोचेत. vb. ८५५, may be pleased

शेहित्यामि, 5. है, I shall weep.

रोमन्, श्रे, the hair of the body.

रोमागयति, शुःविदेश, makes the thrill of hairs of the body.

77

नव, n. २५५ र Lac, tone humdred thousand).

लबण, n. यून्य वेन, characteristic.

लिवत, गर्नेर, noticed, perceived.

ब्रह्मते vb. याँचेते, is noticed.

लग्न, राष्ट्रीशादा तर् sticking.

लग अद्भारत, light, swift.

लला, f. इन्द्र, bushfulness, modesty.

नता, f. 1 वार्ट नेट, 2 सुना होते. " नोक. m. प्रहेग हेन, the world. creeper.

लोक

लब्ध, धैर्नि'रा, attained.

लभते, ०न्ते, vb. 1 हैं 5'या 2 में या get(s).

लम्बते, त्रायश, rests on.

ललाप, vb. pf. 5, wept, lamented.

लितित, 1 रिंभ नीमा, pleasing, charming: 2 FAT sport (लीला).

नालस, श्रेम, ardently longing for.

लावग्य, n. रुहिं राष्ट्रमा, beauty.

লিক্ক, n. ইম্ম্ the invariable mark which proves the existence of anything in an object (i. e. hetu).

निनिहे, vb. pf. रग निम्म् रा, licked.

लेखा, f. दे में, a line.

# लोकयाता

लोकयाता, f. ८६मा हेन तुमाहा, the -वत्2, 1 उन, 2 झन् (प), a possecourse of the worldly life.

लोकवर्धन, ८६मा हे अ १८ से त्या न creasing worldly affairs.

लोचन, n. 1 ट्रीज, 2 हीमा, the eye. लोहित, 5सर'य red.

लौकिक, ८६मा हेन्य, worldly.

## व

ৰ: pers. pron. acc. plu. ট্রি (ম),

वक्तव्य, पहेर् प्र पु, to be said.

वक्तम्, inf. र्रू नर, to say.

वक्, m. र्री पर्, a speaker.

वच्यति, vb. मार्डा, will say.

वच्यामि, vb. र्ह्नी, I shall say.

वचस्, n. पार्डाट प, a speech.

बद्ध, m. BB, a boy.

-वत, 1 ५५, 2 निवेद (५), an affix denoting resemblance, like.

## वपुस

ssive suffix.

वद, vb. imp. क्रेंश विमा, say.

वदत, pr. pl. क्र (प), saying.

वदति. vb. ठाँके, savs.

वदन, n. यहित रहा, the face.

वदन्ति, vb. महेर् म् say.

वध, m. मार्शेन, killing.

वध्र, f. नु है। wife

वन, n. 1 বৃদাহা, 2 বৃদাহা ক্রমে a forest.

बन्दे, vb. सुमा प्रक्रंस् I salute.

बन्ध, धुमा नुप्त, adorable, to be saluted respectfully.

वन्य, । वृषारा, २ वृषारा सु पुट प. produced in a forest.

वपुस्¹, n. धुरा, the body.

-वपुस्2, तुरा उन, with the body.

वयम्

वयम्, pron. 1 मिं में रुम्, 2 मिं में वर्धन 1 क्रिमें, 2 एसेस (प), caus-उना रूमहा. 3 यहना. 4 यहना उम, 5 थु, 6 थु उम, we.

वयस्य, m. 1 न्यूनिहार्स, 2 र् सेन्, a companion, friend.

बर, 1 राजना, best : 2 तुसाम, (i) excellent, (ii) m. a boon; 3 n. 3, rather or better than.

बरगांय, र्गाञ, to be chosen.

र्या, m. इसडा, a class, group. वर्गा, m. डाइना, beauty.

वर्गायन्ति, vb. 1 गुरुष्ट, 2 गुरुष्ट्रा describe, explain.

वमर्थते. 1 २८५'र!, 2 माराहरा'रा, is being described or explained. वर्तते, vb. 1 २५ना र. 2 नार्था रा. remains, exists.

वतर्मन् , n. यण् a way.

ing to increase, increasing.

वर्षते, vb. प्रयोग प्रमान, increasing.

वर्धमान, pr. pl. द्येत्र, growing.

वर्षति, vb. २२२४, rains.

वर्षित्, कर प्रयेप्साय. bestowing.

वर्ष्मन् , n. शुरा, the body.

बलित, 1 पश्चिमाश, 2 মিদাश, slanting, turned.

वश, ५७८, (i) m. influence; (ii) subject to, under the influence of.

वस्था, f. N'त्रेहेंन, the earth.

बस्तु, n. 1 र्वेद्रा दी, thing, matter; 2 키취, a residence, home.

वित. m. ठी, fire.

वा, ind. 1 55, 2 तम (prece-

### वाक्य

ded by 5 and 집 it takes the form of 5집 and 집집 respectively), 3 따드 즉, or.

वाक्य, n. प्या, a sentence.

वास्त्रय, ८पा मी २८ पतित, consisting of words.

वाच, f. 1 ८म, 2 माराट, a speech.

वाच्य, 1 ही नु. 2 \*हीं रा, to be said.

वाजिन, m. 1 • 5, 2 अर्गुम् र द्र्यों. a horse.

वादयति, vb. ब्रेट पर मुर्ट, plays with an instrument.

वादयन्ती, f. pr. pl. क्लूबाहार्यः चुद्रिःय, sounding.

বাহিল, n. 1 ইমে ম, 2 নমুনাম ন, a musical instrument.

वादिन्, m. ह्री, a speaker.

वायु, m. र्ह्मू <sup>C</sup>, the wind.

## विक्रम

वारण, n. ब्रेनि (रा), prevention.

वारयत्, pr. pl. पर्ह्मिन् प, preventing.

वारि, n. ुँ, water.

वालुका, f. 1 ही, 2 ही म, sand.

वासस् n. 1 मिंडा, 2 तु पत्रत्र, cloth.

वास, m. 1 ८५५ मात्रहा, dwelling, living.

वासर, m. n. है ने हैं।, the day.

वासव, m. व्रिन्ही, the lord of gods, Indra.

वासोऽर्थम्, adv. निर्भागी देन कु, for a piece of cloth.

-वाहिन, m. दिहें प, carrying,

নি-, ind. 1 রুম, 2 রুম'মন, a prefixmeaning 'distinction,' etc.

विकिथेमारा, pr. pl. इस न्यास्य being scattered.

विकम, m, र्देनिश, power. strength.

विक्कव

विक्कव, 1 বিদ্রুলাহা, 2 বুঁহা বিদ্রুলাহা, affected by, overcome with.

विगच्छन्ति, vb. त्राःस्यः ज्ञाः go away.

বিষ্তুপ্তহাহৰ, নাুনাহাত্ৰা, with the fame that is proclaimed.

विन्न, m. 1 নীনাজ, 2 ননীনাজ, an obstacle, hindrance.

विचारमा f. न्यादान न्यादान, reflection, consideration.

विचार्यमाण, pr. pl. क्राय्य प्रिंत् धर होत्. being considered.

বিবিল, 1 ইমানেশ্, 2 ইমানেম সুমান ন, variegated.

विचिन्त्य, हते. 1 সুমানু অহামহানুহা, 2 কুমানান অহামহানুহা, having thought.

বিউন্ন, m. ক্মামান ক্রমান, a conqueror, victorious.

विद्या

विज्ञान, n. क्राया प्राप्त, skill, proficiency, pure consciousness.

বিক্লাম্ম, 1 প্র'ড়, 2 শৃথ্যমে'মুহ'ড়, to be informed, requested.

वितान, m. मुँदा-प्, spreading out.

वितृत्यते, vb. देंग्रश प्रदे प्रमुद्द प्र, becomes satisfied.

वित्त, n. वेर, wealth.

विदधे, vb. pf. न्र्नून्स, made.

ৰিহিলো, gd. কুম'ম্ম'ম্মা'ব্য, having known.

विद्यक, ने 5 9 म, a humorous companion and confidential friend of the hero of a play.

विदेश, m. म्व्राध्य, another country.

বিষ্থান, vb. 1 থৌন, 2 থৌন্, 3 \*থৌন্ ম'থৌন, exists.

विद्या, f. रेमा (प), learning.

# विद्यादातृ

- विद्यादातृ, m. रेमा य स्रेर प्र, one who gives learning, teacher.
- विद्याधर, m. रेमा'रा'त्देंद'रा ; f. विद्या-धरी, रेमा'रा'त्देंद'रा, a class of semi-divine beings.
- বিথাখিন, m, 1 ইনা'ম'নেইর্, 2 ইনা' ম'র্ব্'নাই্র, desirous of learning, a student.
- বিহান্ত্রিন, ইনা'ব্দ'র্ম, devoid of learning, ignorant.
- विद्वस्, m. 1 रेग्'र्ट्स्क्, 2 रेग्' झ्न, 3 रेग्'रा'ठ्द्र, 4 रेग्'रा' झ्न, a learned man.
- -विध, दैरा'रा, kind.
- विधातुम्, inf. भूँ्र रादे सुँर, to do.
- विधि, m. ट्रेंग, a rule, the way or method of doing a thing.
- विनयन, n. ८५ प. प. discipline, training.
- विना, ind. होर्, without.

# विप्रयोग

- विनिपात, m. মিনা শ্রু মেন্ট্র, falling down, destruction.
- विनिपातयित, vb. ८, के प्राप्त के त्र हो त्र causes to fall down, destroys.
- विनिपातयितुम्, inf. प्रेमा प्रम् क्षुट प्रमः क्षुट प्रमः क्षुट्र प्रमः क्ष्या क्ष्या
- विनिवर्तन, n. युँ र ब्रिंग य, turning back, return.
- विनिन्नित्त, f. पर्ह्मिप्प, removing.
- বিদ্দ্রী, f. মূূ্রীনামে, the Indian lute.
- विपत्ति, f. र्ज्ज् र्ज्, misfortune, adversity.
- विपर्यय, m. 1 ह्रिमा, 2 सिमा, reverse, change.
- विपुत्त, मुँगिरा, extensive, much.
- विप्रयुक्त, रूप भूट्य, free from.
- ৰিস্থান, m. 1 কুম'ন্ম'ন্নুম'ন, 2 নুম'ন, 3 নুনুম'ন, separation.

## विप्रलभ्य

वित्रलभ्य, gd. निह्युकान्हा, having deceived.

विप्रवास, m. तुसः मानः माटः सेट, staying abroad.

विभजते, vb. ५ूछै, distinguishes.

विभव, m. 1 र्शेन् सेन्, absence of birth : 2 3555, wealth.

विभ, निर्माप्त्मा, lord.

विभूषित, रूप पद्मिन, adorned.

विश्रम, m. ८६० न, mistake.

विमान, m. n. मानुवासी राहर, the castle in the air; a palace (with seven stories).

विमुख, धुँर-सुँगिश-ग्रार-म, having the face turned back, disinclined.

বিযুক্ক, মুম'ন, separated from, deprived of.

वियुज्यन्ते, vb. इस्यादार त्रात्रा separated.

# विशाल

वियोग, m. 1 त्रुत्य त, 2 ह्यू र पासे separation.

विरचित, गुरा रा, made, written.

विराग, m. ८२५ कमाश ५८ म्या (य) absence of desire or human passions.

विराजते, vb. इस'यासहरा, shines.

विलोक्य, gd. 1 निस्तान्ता, 2 त्रिंद, 3 अर्चेट वस, 4 दस पर पहेस বৃষ্ণ, having seen.

विवर्ण, ठाँँ मा अस्त, discoloured.

वित्तपत्, pr. pl. ब्रिंडा प्रिवेत, lamenting.

विवाह, m. मान्त-त्रेन-प, marriage.

विविद्यु, ८६मा ८२५, desiring to enter.

विविध, ट्रिकेंग्रा, various.

विशाल, ठाँघें, great.

# विशुद्धस्वभाव

विशुद्धस्रभाव, र्र्मोट्स प्राद्धस्र र्मा, one with pure disposition.

विशोर्येत, vb. opt. रेट्स यर हु, would waste away.

बिशेष, m. पुर् पर, distinction.

विश्रम्भ, m. ह्रीं मार्5, confidence.

विश्रान्त, प्रयासीर्स, rested, reposed.

विश्लेष, m. त्राम म, separation.

विश्वस्त, gd. ব্লিশ্বন, confident, fearless.

বিশ্বাহ্য, gd, ব্লু কু শ্বা কুম, having made confident.

विष, n. 5ून], poison.

विषराग, ही निप्त, cast down.

विषम, र्रो हुए प्र, uneven, rough.

विषीदत्, pr. pl. \* वुरुष्य, being cast down.

विषय, m. धुत्र, a country, place,

## वोगाा

विसिष्मियाते, vb. du. pf. प्रास्त्रज् क्षेत्राम्, wondered.

विस्तर, m 1 मुँकेर. 2 मुँग रा, detailed description.

विस्मय, m. 1 ਸ਼ੁੱਸਿਨਾ ਹ, arrogance; 2 ਨੀਲੰਨ ਹ, wonder.

विस्मतुं म्, inf. यहेन्यर, to forget.

विहङ्गम, m. 🖏, a bird.

विहरन्ति, vb. प्वारा प्राप्त dwell.

विहरामः, vb শ্র্মান, we move on, remain.

विहरिष्यन्ति, vb. प्रकृषाद्याः प्रम्युः , will move on.

विहातुम्, inf. ८२५ प्, to give up.

विहित. प्रभू परा, made.

विहीन, क्ट्रिंट रा, devoid of.

वीचि, m. f. नर्ज्ञनहाँ, a wave.

बीगा, f. र्गु ५ सार्थ, the Indian lute.

वीर

वीर, m. ५५९ में, hero.

द्रज, m. री⊏, a tree.

बृज्क, m. ब्रेन्स, a small tree.

রূন, 1 নশ্লিন, surrounded; 2 নশ্লীনহা, covered.

ब्रह, m. 1 বন্ধান, 2 নাইনিই, 3 নাইন, old.

इदि, f. द्रशेष प. growth.

बुद्धि, f. क्रिक्स, rain.

वेग, m. श्रीमाहा, force.

विगु. m. 1 श्रेग स. 2 विन् स. a bamboo.

विनि, vb. हैग, knows.

वंद ( सामन ), m. है ना है 5, the Veda (Saman).

बेपथु, m. ८५६, tremor, trembling.

वैद्यत्य. n. राज्ञ. imperfection, deficiency.

व्याघ्र

न्यक, मारायाप, clear.

ल्यम, त्रीयाप, eagerly or intently occupied.

व्यथा, f. केन्दा, pain.

व्यवच्छित्र, तुँठा पड्र, distinguished.

व्यवसाय, m. 1 वृत् नृत्, determination; 2 ८,५५ प्, perseverance.

व्यवस्था, f. तुस्र प्राप्त प्रविमा प्राः settlement.

ল্যৰম্খিন, 1 স্ক্রী, placed in order, remained; 2 স্বী, arranged, settled.

न्यसन, n. मार्नु ८ म, a calamity.

व्यसनिन, m. पिलेंद्र प्राप्त addicted to any vice.

व्यस्त, श्रें-श्रें, separated.

व्यहार्षुः, vb. aorist, त्वुमाहाःप्रः मारःवेद, they dwelt.

न्याघ, m. क्याप, a tiger.

व्याज

व्याज, m. ब्रॅंब, pretence, pretext.

व्याध, m. ट्रेन्प, a hunter.

ब्याधि, m. 1 जै, 2 जै प, 3 जै प, disease.

न्यायाम, m. र्हें प्राप्त , exertion, perseverance.

ब्युत्पत्ति, f. 1 बिंद र् ु हु र् य, 2 तु त्र्वा हेनास, perfect proficiency.

न्युलादक, ध्रेंज पारी, one who explains.

न्युत्पादन, n. 1 मिंदि र् कुर् रा, 2 राष्ट्रव रा, explaining.

ब्युत्पादियतव्य, निष्ट्रन् पर मु न प्रेत्र्प्त् to be explained.

न्युत्पाद्यते, vb. pass. निष्ठुन, being explained.

न्युत्पाद्यमान, pr. pl. pass. बिंदि रु कुर् यर चुरिय, being explained.

वजत, pr. pl. 1 दिम्रॉ, 2 दिम्रॉ, प्रिवेत,

शक्यसे

-त्रता, f. पर्पा (वृगासास, devoted.

श

शंसति, vb. निहेर् नुर, says.

যাক্ক, বুমানা, able, capable.

যক্কি, f. 1 সদে, 2 সদে, স্থদ. 3 স্থা, 4 বুৰান, power. might, ability.

शक्तिमत्, भूमाहा उन, powerful.

शक्ताति, vb. व्रा, is able.

शक्कोमि, vb. व्यामान, lam able.

राक्य, 1 \* धुन, 2 जुँ री, capable of being effected, under the control of.

शक्यते, vb. व्राप्त, is capable of be-

शक्यसे ( = शक्कोषि ), শুর্র ব'নে নে 'বৃ ' মঠম, you are able (Tib. lit. you have the ability in practice. शक

शक, m. निर्मु नुष्, Indra, the king of gods.

शत, n. निर्मु, hundred.

रातक, निर्मु न, a century.

शातकुम्भमय, माह्येस स्ट प्रवित, made of gold.

যাবদন্ধি, f. নিন্ বুনা ব্ৰ, one hundred and sixty.

शतसहस्र, निर्मुट, one hundred thousands, a lac.

रातु, m. र्मा र्ने, an enemy.

शर्नम्, ind. ५०, slowly.

शबन, रागु'रा, variegated.

शब्द, m. 뭐, a word. (뭐지 and 뭐 다지 are instru. of 뭐).

शब्दसन्दर्भ, m. न्यु प्रगिर्ध, the composition of words.

शम, m. 1 ते, 2 ते न, peace, calmness, absence of passions. शाक्यकुमार

शमन, ले पर चेर प, quelling, allaying.

शयन, n. ठाटी, sleeping, a bed.

शयनि, (=शयने), ठाय वृह्य, on the bed.

शर, m. स५८, an arrow.

शरण, n. भुन्ना, a refuge.

शरराय, क्षुनिश देश fit to protect, a protector.

रारीर, n. युरा, the body.

शल्य, n. हुन हुरा, a spear, shaft.

शशक, m. रै रैर्न्, a hare.

शरामृत्, m. ह्राँभि, the moon.

रास्त्र, n. মঠিব স্থান্য, a weapon.

शांक्य, भूगु, the race to which Gautama Buddha belonged.

शाक्यकुमार, m. भूगा मिल्जिन्तु, the prince of the Sakyas.

## शाक्यगरा

शाक्यगरा, m. नुगुते केंगारा, the शिव, 1 र्मी, 2 वि (न), auspicious, multitude of Sākyas.

शाक्याः, m भूगुः देंगरा, the Śākyas. शिशिर, परीपः पें, cool.

शाखिन, m. ५५ मा भूज म, a tree.

शान्त, 🧖 (८), calm, calmed.

शान्तये, ले हुँ र, for pacification. शिष्य, m. हैंनि स, a disciple.

शाम्यति, vb. 1 वै, 2 वि'नर द्युर, becomes quiet.

যান্ধ, n. নিধুব নিউম, a religious or scientific work.

शिचा, f. নহান'ন, training, culture.

शिचित, निश्चनश्, trained.

शिचितु(म्), inf. हैंपि'पन, to learn.

शिचेत, vb. opt. पश्चप पर मौरा, one should learn (Tlb. lit. शिज्ञुल, imp).

शिरस्, n. 1 विभी, 2 5 री, the head. शिला, f. र्हे, stone.

# शुद्धोदन

propitious.

शिष्ट, 1 শূর 5 মঠিন, learned, wise;

2 ह्रिया स्ना remaining.

शोकर, m. श्रेम्रारा , a fine drop of water.

शोघ, adv. ठुँ र र्रु, quickly.

शीतलता, f. पर्शेय प केंद्र, coolness.

-शील, ८८.द्वा.उन, having the natural disposition of.

शक, m. ने उँ, a parrot.

शुक्क, रुणर री. white.

शुद्ध, र्गा'रा. pure.

श्रद्धसत्त्व, शेंशशं उत् 'द्या'य, one with a pure mind.

शुद्धोदन, इरामार्ड ८ स, a proper name. the father of Buddha.

શુમ

शुभ, प्रइ८, splendid, handsome.

शुभ्र, र्गार, white.

शुश्रृषमाण, pt. pl. श्रेन्'लु'नेन्'य, serving.

शुश्रूषा, f. र्शेन् वृ, service.

ग्रूकर, m. य्या ्य, a boar.

श्र्रन्य, हैं , empty, void.

श्र्न्यता, f. 1 हैं रि.है रें, 2 हैं रि.स.है र, voidness, emptiness.

श्र्न्यवत्, व्रिंट व्रुन्, like void.

शूर, m. ५४२ में, a hero.

शैंल, m. रे, a rock.

शोक, m. 1 ठु ६७, 2 ठु ६५ नि नि स्थान, n. the cause of sorrow), sorrow.

शोचते, vb, 1 मार्नुट दम्मुर हिट, 2 मार्नुट पर दम्मुर, grieves. श्रावस्ती

शोचितुम्, inf. \*ठुं दिन्, to regret.

शोच्य, ठु दिन देश, deplorable.

शोच्यते, vb. ठु ८५, affliction is felt.

शोगित, n. 🖾 , blood.

शोभते, vb. ठाहेँ रा, looks beautiful.

शोभा, f. ठाहेँ रा, beauty.

शोभित, महेंशप, decorated.

श्रद्-, ind, 55.4, faith, faithfulness.

श्रद्धातुम्, inf. ५५ प्यून, to have faith in.

প্সম, m. ১০। (ন), fatigue.

श्रवण, n. 39 प, hearing,

প্রবিষ্টা, n. 3ব নানী ক্র শূী, of the two ears.

श्रान्त, श्रदंकर्, wearied, tired.

প্লাৰন্ধী, f. মাণ্ডব আঁচ্, a town of the name.

श्री

縮, f. う디디, beauty, grace, prosperity.

श्री- (for श्रीमत् ), न्याय स्व, with śrī.

भ्रीहर्ष, m. ५४८५ ध्रु ५४५, lit. one with delight, having prosperity, a king of the name.

श्रुत, ইম, heard.

শ্বুলো, gd. 1 র্থি'বৃষ, 2 র্থি'ন্যুন' বৃষ, 3 র্থি'(ম), 4 দামব'ন্যুন' বৃষ, having heard.

श्रूयताम्, vb, imp. हेर्न रेम्।, let it be heard.

भ्रूयते, vb. 35 (८), it is being heard.

श्रेयस्, n, र्नो न, virtue, or religious merit, bliss.

श्रेयस्काम, भेमाश प्रतिर्दे प, wishing bliss.

श्रोतव्य, राष्ट्रव पर पु, to be heard.

षोडश

প্লানু, m. **1** 35, ব, **2** 35, ব, ম, hearer.

श्रोत्र, n. र्ने न, the ear.

रताच्य, पर्भावा देश, praise-worthy.

श्लिष्यति, vb. कमारा, sticks.

श्लेष, m. ८५४'८, union.

रलेष्मन्, m. निर्ानि नि, the phlegmatic humour (kapha).

श्वापद, m. रे र्ज्ञारा, a deer, a wild beast.

ধিল, n. সুঁৰ্ব, white leprosy.

खेत, 1 ५गार में, 2 समाम, white.

ष

षट्तिंशत, f. शुर्मा ढु र्शे र्जूमा, thirty-six.

षष्टितम, र्या उप, sixtieth.

षष्ठ, रूपा य, sixth.

षड्विंश, हैं पुर्हें रूपा य, twenty-sixth.

षोडरा, निर्ुत्म, sixteenth.

. स-

स

स-, 1 নত্তম'(ন), with; 2 ম্পুর্ন, similar, same.

संयम, m. धर र्या हैजि, restraint.

संयोग, m. 1 ८५, 2 ४५ ४, union, connection.

संवर्तते, vb. ८ मु र प् is.

संवसेत, vb. opt. निर्हेन्ै जु, should live together (Tib. lit. should resort to).

संवाहन, n. राष्ट्रे न, shampooing.

संबंति, मार्भिमाशाया, covered, clothed.

संवेदन, n. रेपा प्र, knowledge, perception.

संशय, m. श्रें केंग, doubt.

संसर्ग, m. ८५, relation.

संसार, m. प्रिंम न, the world.

संस्कार, m. ८५५६, one of the five skandhas in Buddhism.

संचोभ'

संहल, gd. न्यूशान्द, having brought together.

सः, m. 1 है, 2 हैरा, he.

सकल, \*र्7'र्रण, all (Tib. lit. 'those').

सक, ठम्रा, attached.

सखा, m. मूर्गशरी, a friend.

सगौरव, adv. नुष्यापान्दान्यस्यापान्, with dignity and honour.

सङ्कर, m. 35, manure.

सङ्कल्प, m. 1 गुज्रेन, 2 र्हेना प, 3 र्ह्मा प, 1 गुज्रेना प, thought, imagination, a definite determination.

सङ्कल्पयिष्यामि, vb. ft. गुतर्हेम्। (जेर्ड), I shall not imagine.

-सङ्गम्य, gd. र्रोट हो, having gone.

संचेप, m. 1 अर्देर, 2 अर्देर प्रश्रूष, brief.

संचोम, m. ८म्माश्रास, agitation.

सङ्गम

सङ्जम, m. तुर्भोषाह्य, coming together.

सङ्गीतक, n. ञ्री, music.

सचिव, m. ब्रिज्रें र्रे, a minister.

सचेत्, ind. माय हे, if.

सज्जमाना, pr. pl. f. ब्रॅग्|राराज्यूर प, sticking.

संजानीते स्म,. vb. र्टैं र, felt.

संज्ञा, f. 35 विश, one of the five Skandhas in Buddhism, perception.

सतत, adv. 5 मा 5, always.

सति, pr. pl. loc. 1 শুন'ব, 2 শুন' ম'ব, 3 ঐব'ব, 4 ঐব্'ঘহা'ব, (it) being.

सत्, pr. pl. 1 5रा (प) good, wise; 2 ऒ (प), existing.

सत्कार, m. नगार है, reverence, respect.

सन्ताप

सत्ता, f. पेर्र प, existence.

सत्त्व, n. 1 ऒ ५ प, 2 शेसरा ५ पत्, existence, a brave mind.

सत्य, पर्नेष प्र, truth (n.), true.

सद (for सदा ), ind. र्हम 5, always.

सदसत, धेर् होर्, existing and not existing.

सदा, ind. र्हम 5, always.

सदश, दे री, like.

सद्दर्भगुर, m. \*১ম ঠেই নু মান সেই ১, the teacher of the holy religion.

सद्यस्, ind. ८४०, in the very moment, just immediately.

सन्तः, pt. pl. plu. र्यायात्स्या, the wise men.

सन्तप्त, मार्ट्र, afflicted.

सन्ताप, m. 1 गुड्-ड्र्स-मार्ट्र-च, 2 मार्ट्र-च, 3 मार्डेर्ट-च, 4 धेर्ट्स- सन्ति

मार्ग्ट, 5 व्यिट्साः सुम्मार्ग्य, heat, सम, 1 प्रज्ञान, 2 अनुसा(य), torture, distress.

सन्ति, vb. 1 नाज्ङा, 2 येर्, are.

सन्तोष, m. टेर्ग भेरी, satisfaction.

सन्त्याजियाचित. vb. ft. ८२५८. त्म्र, will make one abandon.

सन्दर्भ, m. यगेंद्र'य, a literary composition.

सन्दिग्ध, शेंकेंग, doubtful.

सन्देह, श्रे केला अप, doubt.

सन्ध्या. f. सर्केस्स, joint, evening.

सपर्या, f. यह्नोत्र पण्र, veneration, worship.

सप्तम, पर्वे प, seventh.

मंनिपाल, gd. पर्शेम्श ने, having got assembled.

सप्रतीश. ले'राप्टरा, respectful. सफला, f. तुनुश रूट पठश, fruitful.

समागच्छति

মর্কুমে. equal,

समधिष्ठित, धराद्यार्थराम्बद्धाः, governed, guided.

समनन्तर, अर्द्धार्थ दि: अ'श्राप immediately contiguous.

-समॅन्वागत, 1 ५८ झ्र २ ५८ झ्र ५ A, endowed with.

समभिरुह्य, gd. विव वर्ष, having ascended.

समर्थ, 1 वृद्धाः (ध्), 2 वृद्धाः ५६ द्धाव, 3 WE'T able.

समर्पयितं कालः, देशि रू , the time to make over.

समवस्थित, प्रेंग्, standing or remaining firm.

समस्त, ८५% ८, combined.

समागच्छति, vb. दिहें गरा, comes together.

समागम, т. 1 ८५४.मुर, २ ८५४. 5, union.

समाचरत्, pt. pl. र्श्निप्, practising.

समाचरेत, vb. opt. भेग्रारार र्ह्नेन्, should practise.

समाधि, m. 1 नैट'दिहेंन, 2 नैट'टे and profound meditation.

समान, मुरु य र र हात य, with respect.

समासतः, अर्देर व, in brief.

समिध्, f. धरा जैंद, fuel, specially sacrificial sticks for the sacred fire.

समीच्य, gd. यहाँ, having seen.

समीप, n. हेर प्रिन्हा, near.

समुत्त्विप्य, gd. मुँश'मीत'5'मक्किं 'नुश' বৃষ্, having raised.

समुदय, m, गुड़ तु पुट प, cause.

सम्भव

समुद्ति, ८५४, collected together. समुद्र, m. कुँ अर्के, the ocean.

समुन्नमित, रूप ५ प्राप्त , raised up.

समेख, gd. ८५६ तहा, having come together.

सम्पन्न, र्युज् केँमाहा, endowed with.

सम्पादयामि, धेरिशःशुःहैनिशःसः नु I am bringing about.

सम्पूर्ण, मादःम, full.

सम्प्राप्त, रूप प्रिंग, gained, obtained.

सम्बन्ध, m. द्रियान, relation, connection.

सम्बुद्ध, 1 \*र्श्वाद्भ, 2 हैं ग्रथः प्रदे 지도자 취치, fully awakened or enlightened.

सम्बोधि, f. हॅिंग्हारायदे नुहर्ह्य, perfect knowledge.

सम्भव, m. 1 तिनिहरा, born; 2 ति वृद 7, possibility.

सम्भूत

सम्भूत, क्षेश मार, born.

सम्भृत, मिन, holding.

सम्भोग, m. बेर्स्स द्वेर, enjoyment.

सम्यच्, अ८.२म.(य), perfect.

सरस, पर्ते १ पट पट राज्य , fresh.

सरस्, n. 1 हेंद्र नु, 2 ठार्के, a lake, pond.

सरस्रती, f. र्नु८श उत् स, speech, the presiding deity of learning.

सराष्ट्र, धुत्य त्रिंद पडश, along with the kingdom (i. e. the inhabitants of the kingdom).

न्त्र-त्राच्याः diseased (lit. one with a disease).

सर्ग, m. मेतु, a chapter.

सर्व, m. भूभ, a snake.

सर्वे, 1 गाँज, 2 घठाठा उर्ज, all.

सविशेष

রম্ম ডব্ মানুর ব, omni-

scient.

सर्वज्ञता, f. श्रमशं उर् समिव न केर, omniscience.

सर्वतस्, ind. गुर्ज 5, on all sides.

सर्वेत्र, ind. गुर्ज 5, everywhere.

सर्वथा, ind. 1 गुर्ज ५, 2 घटारा उर् বৃষ্, in every way.

सर्वदा, ind. गुन कें, always.

समीधर्म, m. टॅंश इंशश, all things or elements of existence.

सर्वेवुद्ध, राह्य मुङ्गःग्न् all

Buddhas.

सर्वेशुक्का, f. घ्रम्थ उन् न्यार, white.

सत्तजा, टॅ.कं.५८.पठरा, with bashfulness.

सिवशेष, विर्'य्र द्र प्रकारी, with speciality.

#### सविस्मय

सिवस्मय, प्राञ्जळ्ज् प्राप्त with surprise.

ससङ्ख, नृजो पुनुन नृप्य प्रस्त with the fraternity of monks.

. ससाध्वस, ८६ग्र, alarmed, frightened.

सस्प्रह, कमार्था प्राप्त प्राप्त with eager desire.

सस्मित, पिर्हुअप्टिप्परुष, with a smile.

सखर, ज्ञे प्रदेश प्, with a sound.

सह, 1 5८, 2 ह्रिन रेमा, with.

सहगत, 55 ट्रॉन, associated with, together with.

सहज, झेठ उँमा क्रीश, natural, innet

सहसा, ind. २५०, suddenly.

सहस्रवत, च्रें द्वेज, possessing a thousand.

सहस्र, n. 1 श्रना र्ड्रेट, 2 र्ड्रेट श्रन, a thousand.

## सामर्थ्य

सहित, 1 त्र्योग्स, 2 प्रुस, 3 र्र. प्रुस, accompanied by.

साचात, ind. र्रेश शु, directly.

सागर, m. मुंग्रेट, the sea.

साहरय, n. मर्द्धीर्भ, resemblance.

साधयित्वा, gd. क्षुत्र धराने, having propitiated.

साधारण, श्वे अप्तुन, common.

साधिचोप, ब्रेन्सिन्दर्भाष्य, with, reflection, censure.

साधु, 1 ५ म.प., 2 सेमाश्चरा, 3 ज़िन् 5, good, well, rightly.

सानुकोश, हैश शु पहें पठश, with kindness.

साभरण, मुँजै ५६ व्यक पात with ornaments.

सामर्थ्य, n. 1 तुष प्राप्ति त प्रीत प्राप्त 2 प्राप्त , capability.

#### सामाजिक

सामाजिक, पुरुष्पाय, a member of an audience or assembly.

सामान्य, ह्ये, common.

सार, m. क्षेटरी, the essence.

सारूप्य, n. ९५'२'र्डेर, similarity.

सिंह, m. रोट मो, the lion.

सिंहासन, n. श्रीट मोदी में, a throne.

सिक, प्रन्य, sprinkled, watered.

सिद्ध, गुन्ना, accomplished, a semi-divine being supposed to be of great purity and holiness.

सिद्धान्वयज, मूप्र-रेपाश प्रशः सुर्थ, born in a family of Siddhas.

मिद्धि, f. प्रण्याप, accomplishment.

सिम्यति, vb. द्रमूप (प), is accomplished.

सिन्दूर, n. भे भू, vermilion.

### सुगति

सिन्दूरसदश, भे निन्दूर, like vermilion.

सोदति, vb. 1 \*द्रगुर, 2 वुष्णगुर sinks down.

ਚੁ-, prefix, 1 ਸ੍ਰੇ'ਸ਼੍ਸ, 2 ਸ਼ੜਾ, 3 ਸ਼ਸ, 4 ਮੈਸ਼ਕਾ, 5 ਮੈਸ਼ਕਾਸ਼ਸ good, well, very, etc.

सुकृत, n. भेग्रायर भुँ, any good or virtuous act.

सुख, n. पर्ने (प्र), 2 प्रमाप्य, ease, comfort, happiness.

सुसार्थिन्, पर्ने (प.) पर्नेर्न्, desirous of comfort, \*happiness.

सुखावह, पर्ने पारित्रेन, conducing to happiness.

सुगत, 1 प्रदे प्रमानिम् शास, 2 पर्दे मानिम् क synonym for Buddha.

सुगति, f. यर् द्रेम्, a happy condition.

सुचत्त

धुचत्त्, ही मार्ड ८, very impure (Tib. impure).

with kinsmen, relatives).

स्तादि, नु भ र्शेम् रा, the son and स्ति, f. निर्मेन, production. others.

सन्दर, राहेरा, beautiful.

स्त, मार्डेन स्मा, asleep.

सुप्रशिहित, २२'5'२२५'य, welldetermined or decided.

सुरभि, न, fragrant (Tib. lit. a cow or the fabulous cow of plenty).

स्त्रभ, केर् राप, easy to get.

सवर्ण, n. मार्शेन, gold.

मुन्यक्त, अग्राथन, very clear (Tib. clear).

सुब्द, ind. येग्र'यर, well, good.

सुस्तम्, adv. भीत् नु नि नि नि पर, very happily.

सेव्य

सस्यत, भेग्रायर मृद्याय, being in a good state.

सजन, मानेव पडरा, with men (Tib. स्चियत्वा, gd. परायापर पुरा करा, having indicated.

सूत, n. रार्ने, a thread, a particular kind of books.

सूत्रधार, m. अर्ने तहेन प, 'a threadholder,' a stage manager who takes a prominent part in the prelude to a drama.

सूरि, m. मामश्राप, a learned man. सर्य, m. के री, the sun.

-सुज्य (with the prefix वि-, र्केंग), gd. বৰ্নীমাধ্বম, having dismissed, sent away.

सेवेत, opt. निहेत निह, should prac-

tise. सेन्य, पश्चित् 5, to be attended.

### सेव्यते

सेव्यते, vb. निष्ट्रेन प्र, is being at- स्थानप्राप्ति, f. मन्य स्थिन, reaching a tended.

सोदर, m. भूग हो, a uterine brother. सौकुमार्य, भेतु ५ मार्बिन व, tenderness (Tib. lit. सुकुमार, very delicate).

सीख्य, n. पर्ने प् happiness.

सीम्य, लैंन gentle.

स्कन्ध, स्टिन्स्, a collection, mass, heap.

स्तम्भ. m. गाँन, a post.

स्तवक, m. अमा भूगारा, a cluster.

स्तोक, रुप्त अर्ज little, (Tib. lit. स्तोकमाल, only little).

म्बी, f. 1 तु में, 2 तु र मेर, 3 में, a woman.

-মে, শার্মান, one who stands.

स्थविर, माँगैं प, old.

स्थान, n. पात्र, a place.

#### स्पृहक

place.

स्थापित, 1 यगेर, 2 यहिंग arranged.

स्थित, 1 শ্ব্র'ম, 2 মঠ্ম, remained.

स्थित्वा, gd. 1 ८५मा हो, 2 ८५मा AN, having remained.

स्थिर, माज्या, firm.

स्नापयत्, pr. pl. दिन्त्र्िंन, causing to take bath.

स्निग्ध, ड्रीटी प, oily.

स्पृहक, निर्नि ने निर्म, desirous.

स्नेह, m. 1 कमाराय, 2 न्याद प affection.

स्पन्दते, vb. मार्भे, moves.

स्पर्श, m. रेगा प. touch.

न्पृह, पिले ५ प, longing, desiring.

स्पृहक, ८२५, desirous.

#### स्फुट

स्कर, 1 माराय न, 2 माराय हिंद, clear, distinct.

स्मरामि, vb. ५५, I remember.

स्मरेत्, opt. 55 दा, may remember.

स्मर्यते, vb. \*प्युप्त, is being remembered (Tib. lit. said).

स्मित, ८६ म् a smile.

हमृत, न्यून, rememberd (Tib. said),

स्मृति, f. 5व दा, remembrance.

स्यात, opt. **1** द्रमुर, **2** क्षेत्, may

संस, m. ३ठाठा, falling.

संस्रते, vb. हुँ ८ गुँँ र, falls down.

स्रवत्, pr. pt. त्रण, oozing.

ল, 1 ন্ন, 2 ন্ন, one's own self, own.

खक, रूट मी, own.

खकीय, ८८, own.

#### खस्तिक

खच्छ, रूप रूप, very clear.

खजन, 1 माहेत, 2 रूट मी हो, a kinsman, relative.

खतस्, ind, 1 न्न्न प्रहा, 2 रूट है रू, of, by, or from one self.

खन, m. भू, a sound.

खपन्ति, vb. ३८, sleep.

खिपति, vb. १९५ विद सकैश, sleeps.

खम्भूत, के प्रकार being like a dream.

स्रभाव, m. 1 ६६ ८, 2 ६६ ८ । nature.

खयम्, ind. 1 रू८, 2 रू८ है रू, one-self.

खर्ग, m. मर्शे रेंग, the heaven.

खर्णमुष्टि, with a golden handle.

ৰেলন্ম, n. মেমে সিঠাৰ গুটি, cne's own characteristics.

खलाभ, m. ८८ मी हुँ र्'य, one's own gain.

स्रातिक, प्राप्ति, prosperity.

खस्थ

खस्य, रूट मान्स, self-dependent, confident.

म्त्रामिन्, है, a master, lord.

स्त्रार्थ, ८८.मी २५, one's own object or interest.

8

हंस, m. ८८.८, a swan.

हत, 1 न्द्रा नि , 2 न्ड्रू न न , 3 मार्शेर्, beaten, killed.

हतक, अग्रहा प्रश्ति प्रीत् प्र, miserable, wretched (Tib. lit. a killer).

हन्त, ind. औं स, a ptcl. implying joy, surprise, or grief.

हन्ति, vb. 1 त्यू द प्राप्त, 2 त्यद प, kills.

हन्यते, vb. पर्भिन्, is destroyed.

हय, m. 5, a horse.

हरि, m. ९द्वेन नुर्, Indra, the lord of gods.

हिंसक

हरिसा, में प्राम्हा, a deer.

हर्ष, m. 1 (with रोमन भू, before it) इस प्रश्राच्या प्राः rising up; 2 न्याद प्राः pleasure.

हषेदेव, न्मात् न्त्रे हुं, a king of the

हिनस्, n. स्र, an oblation, clarified butter.

हस्त, m. प्रमा, the hand.

हस्तिन्, m. ब्लाट यें के, an elephant,

हातुम्, inf. श्रूट प्र, to give up.

हार, m. र् प्राप्त, a necklace.

हारिन, धेर-दिर्भा, pleasing, heartstealing.

度, 1 3, a ptcl. used merely as an expletive; 2 35, certainly, alone, (used to emphasize an idea).

हिंसक, 1 प्रेंटिंग, mischievous, 2 प्रेंटिंग्डर्ग, injurious, mischievous. हिंस्र

हिंस, प्रकें न नुर्प, injurious, noxious.

हितकर, ४५ ५, doing a kind act, favourable.

हिम, निद्रा, n. ice ; m. the Himālaya mountain.

हिमवत्. m. नादशास्त्र, snowy, the Himālaya mountain.

हीन, 1 দেব, 2 ব্যাব্যা, 3 মীব্যা, low, mean; without.

हेमन्

हत, तिर्शिय, taken.

हृदय, n. 1 क्र्री ८, 2 प्रुमारा, 3 रोगरा, the mind.

हृदयङ्गम, धेर् देर, heart-stirring.

हेतु, m. 1 मुँ, 2 मुँ उँ५ (lit. हेतुमत, with a cause, a cause).

हेतुत्व, n. शुँ हैं 5, the state of a cause.

हेमन्, n. gold.

## ADDENDA

5MR द्वन, (originally तपस्या, asceticism) दुष्कर, difficult to do, NA, 13. 7.

पुणुर प, संवर्तते, is, LV. C135.

मृज में ज़, रुद्ध, m. old, NA, 5. 2.

ਗੁੱਧ, ਬੁਸ਼, n. the back of the body, BC, 3<sup>d</sup>. নুষ্ব মের স্ত্রীম, विधातुम्, inf. to do, NA, 4°.

देश प्रम् प्रिटिंग, निस्तीर्ण, passed through, fulfilled, BC, 4°.

र्ने दें, भाव, m. a thing, CŚ, 7°.

15°; MK, 1°, 3°,°, 10°; NA, 3. 8.

মান্ধান্য নেন্নু নান্দ্র বहु, much, NA, 2. 1.

মর্নি বৃদ্ধির, ক্সনিদ্দিষ, m. intention, KA, 9<sup>h</sup>.

र्जें श्र. तु., उच्यते, vb. is said, KP. 1. 2, 2, 2.

কণ শান, attachment, love, 1 স্থান্ত্র-হান, m. NA, 6.2; 2 হান, m. NA. 5".

নিনা, মবি (in the sense of भवेत्), vb. may be, LV, B15<sup>b</sup>.

ইমান্ডান্ড্র্ন্ন, অনুক্র, corresponding to, NA, 13, 18.

디트 기시, 대학교 , vb. say, NA, 11º.

9মহা-মু-মুন-মন-মুহা-শ্বীনা, প্রন্তুমুখ-নান, imp. let it be felt, NA, 5.4.

प्रदेश क्षेत्रसेत, opt. should live together (l'ib. lit. should resort to).

नद्दे, इप्रव्य, to be seen. KP, 3. 1.

र्श्  $\P$ , देशयित, vb. teaches, LV.  $C2^{27}$ .

স্বাম নাম সূদ, उपेय, to be affected by means, NBT, 12.6.

र्शेन त्मुर, याति, vb. goes, Cs. 17ª.

র্মি (ম), 1 স্থানারি, f., 2 সামি, f. obtaining, NA, 2<sup>d</sup>, 3°.

মন্ত্র মন্ত্র নাম, सपन्त, m. a similar instance or one in which the major term is found.

ব্ব'ন্ন'ন্ট্র'ন, প্রন্থীন, opt. should put faith in, BC, 40°, d.

বুম'মীব'ম, श्रसमय, m. untime, 2°, BC.

বা্ন্নের্মান, महियोग, separation from me, BC, 43°.

तरें नु है हरा, such.

ব্দ'ব্'ব্জুব'উমা, प्रविश, imp. enter, LV, A5<sup>11</sup>.

मार्क्ष, ग्रास्पद, n. place, receptacle.

র্ম ন্ম ন্ত্রি , चतुर्विथ , of four kinds , NB, 7. 1.

মন্থাৰ, हत, beaten, NA, 12, 4.

মু মিরে ক্রুম মেন্ট্র্র, रोमाश्चयति, vb. makes the thril of hairs, NA, 7. 20.

री, सुरभि, fragrant, lit. a cow or the fabulous cow of plenty of the name, NA, 9. 8.

ব্রুম্বামার্শ্রামান্ত্র্রার রুক্তরের নামের নামে

5 जुरु, मध्य, n the middle, KP, 9.4.

N 5 मतङ्ग, m. a king of the name, NA, 7.2.

र्ह्मिप, व्यायाम, m. exertion. perseverance, LV. C2<sup>40</sup>.

ন্ত ম, पर्येषमाण, pr. pl. seeking after, LV, C417.

कॅन पैं के केन पैं, महानम (१), great naked (२), LV. B2111.

र्कर्सायर र्श्वेर प्र, ब्रह्मचर्य, celibacy

or the duties of a religious student, LV. Cl<sup>20</sup>.

र्जुम् राप्तः प्रमुप्तः विष्तः, आक्रमेग्या, opt. may attack, LV. B154,6. कें प्रदे, हप्रधर्म, m. this world.

र्कें, संजानीते स्म, vb. perceived, felt.

प्रतें से र प्राहंसक, not mischievous, UV, 23°.

মারীনাম, द्रच्यसे, vb. you will see, LV, B 14<sup>21</sup>.

মার্লি, ব্যামার, বিদ্ধার, imp. forgive, LV.B 12<sup>24</sup>, <sup>25</sup>.

माञ्ज कुर्नु सुँ माञ्ज, पराह्युख, having the face turned away, BC, 8°.

অন্ন, लघु, light, swift, UV, 25°.

र्भेट्स सुर्हिमास प्रमादयामि, I fulfil, NA, 2. 16.

प्रिंद्रश<sup>\*</sup>शुंद्रश, परिखज्येत, opt. should give up, UV, 4°.

ॲट्स'सु ग्राचेर मार मा, परिपाडित, troubled, BK, 4°.

न्या, दिवस, the right side, NA.

म्या स्पन्तते, vb. monves, NA, 9". विव नु अदस यम दमुम म

म्ळान सेन्, निधन, not moving.

इट्र-इदि, विस्तृ, ind. long, LV,A

114.

5, a ptcl. signifying accusitive, dative, and locative cases, and an infinitive.

त्रेम्र प्र द्रिष्, खागत, welcome, NA. 11ª.

much, many, NA, 2, 1.

मार्श्वाप, वचस् n. a speech, NA,

ही, दिव्, f. the heaven, BC, 63.4

# ADDITIONS AND CORRECTIONS

PRAINADANDA Read 5 गुन for गान ; 9 परिहतः for प्राज्ञः ; 13 दुर्बनः for दुजनः ; 15° मात्रा for मात्राम् ; 23° कुतः for कुत्र ; 24° किं द्रं व्यवसायिनाम् for कः परः प्रियवादिनाम् ; 25° नेता for नेना ; 26° zlahi for zlhai : omit आमृ ; 28" ज्ञून for ज्ञिन, omit \* ; 29° after नुष read ने for 5, so de for te ; d 243 for 234.

UDĀNAVARGA. I' add A after দুর্বি. II' read সং for সং.
16' শুঙ্গ for শুঙ্গ, 17' ব্রিশ্বি for ব্রিশ্বি স্থানন্দ ব for নবারিদ.

BUDDHACARITA. 1° ततो for तत ;  $2^n$  या for या ;  $4^n$  इव' for इव':  $5^\circ$  दिशिता for दिशता ;  $8^n$  पराब्धुखः for पराब्धुखे ;  $10^n$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  for  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  ° ॰ शयाच् for ॰ शया ;  $20^n$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  N° for  $\frac{1}{2}$  N° ;  $33^n$  क्कीवः for क्कीवः ;  $34^n$  वरम् for वरः ;  $42^n$   $\frac{1}{2}$  N° for  $\frac{1}{2}$  N° ;  $43^n$  च्छन्द for छन्द ;  $44^n$   $\frac{1}{2}$  N° for  $\frac{1}{2}$  N° ;  $45^n$  गर्मेण for गर्भेण ;  $66^n$  संभूत् for संविद्, and धृति for धृत :  $67^n$   $\frac{1}{2}$  for  $\frac{1}{2}$  's seems to be  $\frac{1}{2}$  S° .

LALITAVISTARA. A. 14 취 되면 for 취 되다 ; 330 미글도 for 피글도 ;

ে p. 151. पर्शिशः for पोडशः ; 123 निर्विदे for निविदे ; 616 निर्विति- for

ਸ਼ਹਮਸਤਨ TVAVADANAKALPALATA. 1° ਹੈੱਕਾਂ for ਪਲ ; । 5 toa 5, and दिनोदे for दिन्नदि : 14° धर्म for बम ; 16° लोचनम् for लोचनम : व्हिल इन्द्र : 17' स्पर्ट for सक ; 19° सप्रुदि for सप्रदि ; 20' क्रिना for न्यानिका as read by S. D., 21° दस for दन ; 29' न नुक for न नुक.

BHAGAVADGITA 3 될 for 됨: " 미명 for 미역 ; 12, 13 디지도"

NYAYABINDU. 11. " तुद्र" for तुद्र"; 20. delete\*; 25. <sup>5</sup> रूपाल् for स्थाल् ; 27. ' रूप्यं for रूप्यं.

NYAYABINDUȚIKA 1. 14 口或超松彩 for □表和说; 12. 6 百万· tor 可互 CATUHSATAKA. 1<sup>a</sup> VIII for XIII; 2<sup>a</sup> युन for यन; 10<sup>b</sup> नाहिश for नाहिश; 13<sup>a</sup> हिं for भें; 19<sup>a</sup> धर्मस्य for धमस्य; 21<sup>a</sup> <sup>a</sup> for <sup>13</sup>.

MŪLAMADHYAMAKAKĀRIKĀ. 14° न्ते 11 for न्ते , delete 11 भवति.

KASYAPAPARIVARTA. 1. 1<sup>13</sup> 외 for 외; <sup>20</sup> 및도 for 및도; 3<sup>11</sup> 외 for 외; <sup>12</sup> 및도 for 및도; 2. 1<sup>13</sup> 世最和 for 世最和; 3. 1<sup>17</sup> 외 for 의자; 6. 3<sup>1</sup> 5 for 5; 8. 1<sup>8</sup> 되지 for 되지; 8. 2<sup>7</sup> 제로<sup>7</sup> for 제로<sup>17</sup>.

KAVYADARSA. 1<sup>a</sup> 됐 'P for 차 'P; 2<sup>a</sup> 디হার for 디হার '; 6<sup>a</sup> 디হার for 디হার '; 6<sup>a</sup>

NOTES. P. 224, 1. 4, substantives for sabs°. P. 225, 1. 2, Sec for see. P. 226, 1. 18, stavaka for stavak. P. 230, 1. 7, ground for gerund. P. 232, 1. 13, omit of. P. 248, 1. 6, read tvām for tvam; 1. 10, ārāvaṇa for rāvaṇa; 1. 11, add the after in; 1. 19, read is for are. P. 255, 1. 6, kavala- for kabala. P. 258, 1. 10, nāvamanyeta for nāvamayeta. P. 275, 1. 6, an for a. P. 283, 1. 6, \$\frac{3}{7}\$ for \$\frac{3}{7}\$; 1. 19, \$\frac{7}{7}\$ for \$\frac{7}{7}\$. P. 301, 1. 19, \$\frac{7}{7}\$ for \$\frac{7}{7}\$. P. 312, 1. 15, \$\frac{21}{81}\$ for \$\frac{1}{7}\$ VOCABULARY. P. 326. col. 2, \$-\frac{1}{7}\$ for \$\frac{7}{7}\$ for

add UV before 26°. P. 338, col. 1, मुद्रीका for मृद्धिका. P. 339, col. 1, conqueror for conquer. P. 340, col. 1, 項列 for 項列. P. 341, col. 2, add दीप्त, bright before BC. P. 352, col. 2, add মৃত্যু after মুক্তিত্ P. 361, col. 1, under 多可 add 2 तार, loud. P. 365, col. 1, under ইনামান add 4 प्रवोध, m. understanding. P. 366, col. 1, delete. the line beginning with PAN P. 372, col 2, TAL'A for TAL'A. 380, col. 1, acute for accute. P. 383, col. 2, 55 for 지. P. 389, col. 2, वात्तस for वात्तसा. P. 390, col. 1, 지축도자 for 크루. P. 399, col. 2, 교도자 for 의도자. P. 405, col. 2, humorous for humours. P. 434, col. 2, causing for ceasing. P. 435 col. 1, नहें for नहें ने तेजस for तेजस, and brillant for brillant ; col. 2. माडेर for माडेर. P. 438, col. I, विसिष्मियाते for विसिस्सियाते, omit 2nd before to and read 2nd after wonder. P. 455, col. 1. जारा for जीया. P. 459, col. 2, pr. pl. for pf. ptcl. P. 462, col. 1, pl. for ptcl. P. 474, col. 1, ১৪ সেই (মম) for মহ (মম) মৃ P. 480, col. 2, 5 for 5



## **APPENDIX**

## 1. Catalogues.

The following catalogues, some of them of the Kanjur or of the Tanjur, others of both of them, give information with regard to names, lengths, subjects, authors, translators, etc. of the works included in them:

1. P. Cordier: Catalogue du Fonds Tibétain 'de la Bibliothéque Nationale. Parts II and III.

Here are catalogued the books of the Tanjur only.

2. Marcelle Lalou: Répertorie du Tanjur d'apres le Catalogue de P. Cordier, Paris, 1933.

This is an alphabetical catalogue of the names of the books and their authors and translators mentioned in C o r d i e r 's Catalogue. This volume has made C o r d i e r 's Catalogue more useful.

- 3. H. Beckh: Verzeichnis der tibetischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek, Berlin, 1914.
- 4. A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canon (Bkaḥ-ḥgyur and Bstan-ḥgyur), Tôhoku Imperial University, Japan, 1934.

This is the latest catalogue of the Kanjur and the Tanjur.

## 2. Analyses.

The following two works supply the descriptive contents of the Kanjur:

- 1. Alexander Csoma de Köros: The Analysis of the Kanjur in the Asiatic Researches, Vol. XX.
- 2. Léon Feer: Analyse du Kandjour, Recueil des Livres sacrés an Tibet par Alexander Csoma de Köros, Hongrois-Siqulien de Transylvaine. Traduité de l'anglais et augmentée de diverses additions et remarques.—Annales du Musée Guimet.

## 3. Grammars and Manuals.

- 1. Alexander Csoma de Köros: A Grammar of the Tibetan Language in English, Calcutta, 1834.
- 2. Ph. Éd. Foucaux: Grammaric de Langue Tibétaine, Paris, 1858.
- 3. Sarat Chandra Das: An Introduction to the Tibetan Language with the texts of Situ Sumtag, etc. Darjeeling, 1915.
- 4. H. A. Jäschke: *Tibetan Grammar*, Addenda by A. H. Francke assisted by W. Simson, 1929, Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig.
- 5. Herbert Bruce Hannah: A Grammar of the Tibetan Language, Literary and Coloquial, Calcutta, 1912.
- 6. C. A. Bell: Grammar of Coloquial Tibetan, Calcutta, 1919.
  - 7. Manual of Colloquial Tibetan, Calcutta, 1901.
- 8. Graham Sandberg: Manual of Colloquial Tibetan, Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1894.

- 9. Vincent C. Henderson: *Tibetan Manual*, Baptist Mission Press, Calcutta, 1903.
- 10. Lama Lobzang Mingyur Dorje: A Tibetan-English Primer, Calcutta University, 1938.

## 4. Dictionaries.

- 1. Alexander Csoma de Köros: A Tibetan-English Dictionary, Calcutta, 1834.
- 2. Sarat Chandra Das: A Tibetan-English Dictionary, Revised and Edited by Graham Sandberg and A. William Heyde, Calcutta, 1902.
- 3. H. A. Jäschke: A Tibetan-English Dictionary to which is added an English-Tibetan Vocabulary, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, 1934.
- 4. Lama Dawasamdup Kazi: An English-Tibetan Dictionary, Calcutta, 1919.
- 5. C. A. Bell: English-Tibetan Colloquial Dictionary, Calcutta, 1920.
- 6. G. de Roerich in collaboration with Lama Lobzang Mingyur Dorje: *Tibetan-English Dictionary*, Urusvati Himalayan Research Institute of Roerich Museum, Naggar, Kulu, Punjab, Br. India. Not yet published, leaflet sent on application.

. Age.

## 5. Vocabularies.

- 1. Sakaki: *Mahāvyutpatti*, Sanskrit. Tibetan and Chinese in two parts, Japan.
- 2. Satish Chandra Vidyabhusana: Maha vyutpatti, Sanskrit, Tibetan, and English under the title of Sanskrit Tibetan-English Vocabulary in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, 1913. Incomplete.
  - 3. Sragdharā-stotra, Asiatic Society of Bengal, 1908.
- 4. —Bilingual Index of Nyāyabindu: Sanskrit and Tibetan Words, Asiatic Society of Bengal, 1917.
- 5. E. Obermiller: Indices Verborum to the Nyaya bindu, Two Parts, Bibliotheca Buddhica, XXV.
- 6. The Doctrine of Prajñāpāramitā, Reprint from Acta Orientalia, Vol. XI, 1932.
- 7. Friedrich Weller: Index to the Tibetan Translation of Kāśyapaparivarta, Harvard, 1933.
- 8. Vidhushekhara Bhattacharya: Nyāyapraveša, Part II (Tibetan Text), Gaekwad Oriental Series, 1927.

In books, Nos. 3-6, and 8 Word Indexes, Sanskrit-Tibetan and Tibetan-Sanskrit, are given.